

WIND WERS KINKINGTON Chomis washing with PROPERTY WINKSPINS ALENCE CHAPINE RABOTATA SALATOR PROPERTY OF THE SALATOR OF THE SAL PRINTER PRINTER BY WELL EVEN WELL OF THE PARTY 外门南中沙州四方(河; 野风和)



अइउएए मालक् एमाडः टेओब हयरवर् लगा ममङ्गा नम् भमन पद्भाष जनगहरश स्वक करप चरत्र मः अंशीमिलाशायनमः नास्यस्यतानापि वेतापायः लश्यताचं पाममासेन वेषादिव भागामा। एकानाविजान मत्वारिक्य हताहित्य विषय निरीशीर्ग जो श्वाया काण्डरेश सामाहतः ते के ताराय काशमीयान रिपर्निरानम्।। असीतरेशतंत्रधा तनः पत्रवानिश्च द्या अद्भारिन क्रमेकार्ननान्य ध्यहास-। यणपासाम्यासकः पात्र नभ्याण्यो सिनेनेने विद्याया जिस्ति हिने स्वयं प्रमा प्रतान्त्राम्यान्त्रातिष्यम्यस्य । सत्ताकः। स्ट्रिन्स्यम् नास्तिन्तित्रस्य द्यापम्



CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



श्रीगगोशाय नमः ।

## शिवमाहात्म्यसहितम्-

## \* शिवसहस्रनाम प्रारम्यते \*



ॐ नमः शिवाय ।

व्यास उवाच ॥ एकदा सुनयः सर्वे द्वारिकां द्रष्टुमागताः ॥ वासु-देवं च सोत्कराठाः कृष्णुदर्शनलालसाः ॥ १ ॥ ततस्तु भगवान् प्रीतः पूजां चक्रे यथाविधि ॥तेषामाशीस्ततो गृह्य बहुमानपुरःसरम् ॥२॥ तैः पृष्टः कथयामास कुमारप्रभृतं च यत् ॥ चिरतं भृमिभारव्नं लोकानन्दकरं परम् ॥ ३ ॥ मार्कराडेयसुलाः सर्वे माध्याह्विकिकयोत्थिताः ॥ कृष्णुः स्ना-

नमथो चक्रे चृदाचतङ्गादिभिः ॥ ४ ॥ स्योपस्थानसंच्यां च स्वृति-धर्ममनुस्मरन् ॥ शिवधूजां ततः कृष्णो गधपुष्पाचतादिभिः॥ ४ ॥ चकार विधिवद्धकत्या नमस्कार अतां शुभास ।। जय शंकर सोमेश रच रदोति चामवीत् ॥ ६ ॥ जजाप शिवसाहसं अक्तिमुक्तिगदं विभार ॥ यनन्यमानसः शांतः पद्मासनपरः शुचिः॥ ७ ॥ ततस्ते विस्मयापना हण्ट्वा कृष्णिविचेष्टितस् ॥ मार्कग्रेचेयोऽवद्रकृष्णां बहुशो सुनिपुद्धवः॥=॥ मार्कराडेय उवाच।।त्वं विष्णुः कमलाकान्तः परमात्मा जगद्युकः।। तत्र प्रज्यः कथं शम्भुरेतत्सर्व वदस्य मे ॥ १ ॥ व्यास उवाच ॥ अध ते सुनयः सर्वे मार्कराडेयं समर्वयन् ॥ वनोभिन्धिदेवस्य पृष्टं साधु त्वयेति च ॥ १०॥ श्रीकृष्णा उवाच ॥ साधु साधु सुने पृष्टं हिताय सकलस्य च ॥ त्रज्ञातं तव

नास्त्येव तथापि च वदाम्यहम्।। ११।। दैवतं सर्वदेवानां सर्वकारणकार-णम्।। ज्योतिर्यत्परमानन्दं सावधानमतिः शृणु ॥ १२ ॥ विश्वसाधनमी-शानं गुणातीतमजं परम् ॥ जगतस्तस्थु शो ह्यात्मा मम् मूलं महामुने ॥१३॥ यो देवः सबदेवानां ध्येयः पूज्यः सदाशिवः॥ स शिवः स महादेवः शङ्करश्च निरञ्जनः ॥ १४ ॥ तस्मान्नान्यपरो देवस्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ सर्वज्ञः सर्वगः शंभुः सर्वात्मा सर्वतो मुखः ॥ १४ ॥ पठ्यते सर्ववेदान्ते सिद्धान्ते यो मुनी खरैं।। तस्मिन्भक्तिमहादेवे मम धातुरच निर्मला।।१६॥ महेशः परमं ब्रह्म शांतः सूदुमः परात्परः ॥ सर्वान्तरः सर्वसाची चिन्मय-स्तमसः परः ॥ १७॥ निर्विकल्पो निराभासो निःसंगो निरुपदवः ॥ निर्लेपः पुरुषाच्यक्तो महापुरुष ईश्वरः ॥ १८॥ तस्य चेच्छाभवत्यवं

जगव्स्थित्यन्तकारिणी ॥ वामाङ्गाद्दमवत्तस्य सोयं विष्णुरिति स्पृतः ॥ १ ६॥ जनयामास धातारं दिच्याङ्गात्सदाशिवः ॥ मध्यतो रुद्रमीशानं कालात्मा परमेश्वरः ॥ २० ॥ तपस्तपन्तु भो वत्सा अववीदिति ताञ्छिवः ॥ तत-स्ते शिवमात्मानं प्रोच्चः संयतमानसाः ॥ २१ ॥ स्तुत्वा तु विविधेः स्तो-त्रेः प्रणम्य च पुनः पुनः ।। ब्रह्मविष्णुसहेश्वरा उच्छः ॥ तपः केन प्रका-रेगा कर्त्तव्यं परमेश्वर ॥ २२ ॥ बृहि सर्वमरोषेगा स्वात्मानं वेत्सि नापरः॥ शिव उवाच ॥ कायेन यनसा वाचा ध्यानप्रजाजपादिभिः ॥ २३ ॥ काम-क्रोधादिरहितं तपः इव न्तु भो स्ताः ॥ देवा उच्छः ॥ त्वया यत्कथितं शंभो दुर्जेयमजितात्मिकः ॥ सौम्योपायमतो ब्रह्मन् वद् कारुगयवारिधे ॥ २४ ॥ शिव उवाच ॥ सहस्रनामसिद्धां जपन्तु मम सुत्रताः ॥ २४ ॥

यया संसारमग्नानां मुक्तिभवति शाश्वती ।। शुगवन्तु तिद्धिधानं हि महा-पातकनाशनम् ॥ २६ ॥ पठतां शृगवतां सद्यो मुक्तिः स्यादनपायिनी ॥ ब्रह्मचारी कृतस्नानः शुक्लवासा जितेन्द्रियः ॥ २७ ॥ अस्मधारी मुनिमेंि नी पद्मासनसमन्वितः ॥ ध्यात्वा मां सकलाधीरां निराकारं मुनीश्वरम् ॥२८॥ पार्वतीसहितं शर्वे जटामुक्रुटमंडितम् ॥ वसानं चर्म वैयात्रं चन्द्रा-द्धिकृतशेखरम् ॥ २१ ॥ त्रयम्बकं वृष्कितं कृत्तिवाससम्ज्वलम् ॥ सुराचितपद्द्रन्द्वः दिव्यभागं सुसुन्दरम् ॥ ३०॥ विश्वाणां सुप्रमन्न व इंडार च वराभयान् ॥ दुर्छर्षं कमलासीनं नागयज्ञोपवीतिनम् ॥ ३१ ॥ विश्वकायं चिदानन्दं शुद्धमत्त्रसम्वयम् ॥ सहस्रशिरसं शंसुमनन्तकरसंयुतम् ॥ ३२ ॥ सहस्रवरणं दिव्यं सोमसूर्याग्निलो-

चनम् ॥ जगद्योनिमजं ब्रह्म शिवमाद्यं सनातनम् ॥ ३३ ॥ दंष्ट्राकरालं दुष्पेच्यं सूर्यकोटिसमप्रभस्।। निशाकरकराकार् भेषजं अवरोगियास्।।३४॥ पिन। किनं विशाला इं पश्चनां पतिमीश्वरस्।। कालात्मानं कालकालं देवदेवं महेश्वरम् ॥ ३४ ॥ ज्ञानवैराग्यसम्पन्नं योगानन्दमयं परम्॥ शाश्वतेश्व-र्यसंपनं महायोगीश्वरेश्वरम् ॥३६॥ समस्तशक्तिसंयुक्तं पुरायकायं दुरा-सदम् ॥ तारकं ब्रह्म संपूर्णमणीयांसं महत्तमस् ॥३७॥ यतीनां परमं ब्रह्म यतीनां तपसः फलम् ॥ संयभिहत्समासीनं तपस्विजनसंपदम् ॥ ३८ ॥ विधीन्द्रविष्णुनिमतं सनिसिद्धनिषेवितयः ॥ महादेवं महात्मानं देवानामपि दैवतम् ॥३१॥ शिवकवचप्रारम्भः)॥ शांतं पवित्रमोंकारं ज्योतिषां ज्योति-रुत्तमस् श्विदः पातु ललाटं साललोचनः ॥४०॥विश्वचश्चह शो

पात स्दी मम भुवावि।। गगडी पातु महेशानः श्रुती रचतु पूर्वजः ॥४१॥ कपोली मे महादेवः पातु नासां सदाशिवः।। मुखं पातु हविभोक्ता त्रोष्ठी पातु महेश्वरः।।४२।।दन्तान् रच्चतु देवेन्द्रस्तालुं सोमकलाधरः।।रसनां परमानन्दः पात गहाँ शिवापियः॥४३॥ चिबुकं पातु मे शंभुः रमश्रुच् शत्रविनाशकः कूर्च पातु भवः कराठं नीलकराठोऽवतुध्यवम्॥४४॥स्कन्धो स्कंधपतिबीह् बहु-हस्तघरः सदा ॥ उपबाहुं महावीर्यः करी विब्रधसत्तमः ॥ ४ ४॥ श्रं युलीः पातु पंचास्यः पर्वाणि च सहस्रपात ॥ हद्यं पातु सर्वात्मा स्तनी पातु पितामहः ।। ३६।। उद्रं हुत्रभुक्पानु मध्यं मे मध्यमेश्वरः ।। क्रुन्ती पानु भवानीशः पृष्ठं पातु कुलेश्वरः॥ ४७॥ प्राणान्मे प्राणदः पातु नामि भीमः कृटिं विभुः ॥ सक्थिनी पातु मे भर्गी जानुनी जनकाधियः ॥४८॥जंबे पुरस्पिः

पाल चरणो भवनाशनः॥ शरीरं पाल मे शर्वो बाह्यमाभ्यन्तरं शिवः॥४६॥ इन्द्रियाणि हरः पातु सर्वत्र जयवर्छनः ॥ पूर्वे पातु खुडः पात् दिवाणे यमसूद्रनः ॥ ४० ॥ वरुगर्यां सिल्लायीश उदीच्यां मे महीघरः ॥ ईशा-न्यां पातु भूनेश त्राग्नेय्यां रविलोचनः ॥ ४१ ॥ नैऋ त्यां भूतमृत्पातु वायव्यां बलवर्द्धनः ॥ ऊर्वं पातु मखदेषी अघः संसारनाशनः॥४२॥सर्वं-तः सुखदः पातु बुद्धि पातु सलोचनः।। एवं न्यासादिकं कृत्वा साचाच्छम्सु-मयो भनेत् ॥ ४३ ॥ नमो हिरगयनाहने इति पडेन्मंत्रं तु भक्तितः ॥ नमो हिरगयवर्गाय हिरगयरूपाय हिरगयपतयेंऽविकापतये, पंशुपतये नमो नमः ॥४४॥ सद्योजातं पपद्यामि सद्योजाताय व नमो नमः॥ भवे भवे नातिभवेः 🛕 भवस्वमां भवोद्भवाय नमः ॥ ४४ ॥ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय

नमी रदाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय न नो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ५६ ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमेर् उस्तु स्टब्पेम्यः ॥ ४७॥ ॐ तत्पुरुषाय विद्याहे महादेवाय घीमहि ॥ तन्नो रुद्धः प्रचोदयात् ॥ ४८॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिब्रह्मणोऽधिपतिब्रह्मा शिवो मे अस्त सदाशिवोम् ॥ ४१ ॥ सद्यो जातादिभिर्मन्त्रेनिमस्कुर्यात्सदाशिवस् ॥ ततः सहस्रनामेदं पठितव्यं मुमुख्नुभिः।। ६०।। सर्वकार्यकरं पुरायं महापातकनाशनम्।। सर्वयद्यतमं दिव्यं सर्वलोकहितपदम् ॥ ६१॥ मन्त्राणां परमं मंत्रं भवदुःखषद्वर्मिहृत् ॥ त्रथाङ्गन्यासः ॥ ॐ नमः शिवायेति षडङ्गन्यासः ॥

ॐ नमः शम्भवाय च हृद्याय नमः ॥ ॐ नमो भवाय च शिरसे स्वाहा ॐ नमः शंकराय च शिखायै वषट् ॥ ॐ नमो मयस्कराय च कव-चाय हुस् ॥ ॐ नमः शिवाय च नेत्रत्रयाय वीषट् ॥ ॐ नमः हिंदीन शिवतराय च अस्त्राय ६६ ॥ नमोऽस्त् स्थागुारूपाय ज्योतिर्लिङ्गामृतात्मने ॥ चत्मू तिवपुःस्थाय सूषिताङ्गाय शम्भवे ॥ चस्य श्रीवेदसाराख्यपरम-दिव्यशिवसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण्यः विरन् दुष्कृत्दः ॥ सदाशिवो देवता ॥ ॐ नमः इति बीजस् ॥ शिवाये ति शक्तिः ॥ चैतन्यमिति कील-कम् ॥ सदाशिवनीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ अथ ध्यानम् । ॐ कोहिस्यं-प्रतीकाशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरस् ॥ श्रूलटंकगदाचककुन्तवाराघरं विसुस् ॥ ॐ नमः पराय देवाय शङ्कराय महात्मने॥ कामिने नीलकराशय निर्मलाय

कपदिने ॥ १ ॥ निर्विकल्पाय शान्ताय निरहद्वारिगो नमः ॥ अनव्यीय विशालाय शालहस्ताय ते नमः ॥ २ ॥ निरञ्जनाय शर्वीय निःशंकाय परात्मने ॥ नमः शिवाय भगीय युगातीताय वेधसे ॥ ३॥ महादेवाय पीताय पार्वतीपतये नमः।। कैवल्याय महेशाय विश्वद्धाय बुधात्मने ॥ ४ ॥ कैवल्याय सुधेशाय निस्पृहाय स्वरूपिणे ॥ नमः सोमाय भूपाय कालायामिततेजसे ॥ ४॥ यजराय जगित्ये जनकाय पिनाकिने ॥ निराधाराय सिंहाय मायातीताय ते नमः ॥ ६ ॥ बीजाय सर्वभूताय पश्चना पत्रये नमः ॥ पुरन्दराय भद्राय पुरुषाय महीयसे ॥ ७ ॥ महासं-तोषरूपाय ज्ञानिने शुद्धबुद्धये ॥ बुद्धाय बहुरूपाय ताराय परमात्मने ॥ ५ ॥ पूर्वजाय सुरेशाय ब्रह्मणेऽनन्तमृतये ॥ निरचराय सूद्रमाय

المنان والمساؤسات و

कैलासपतये नमः ॥ १ ॥ निरामयाय कान्ताय निराकाराय ते नमः ॥ सलिलात्मस्वरूपाय सोहं तत्वाय ते नमः ॥ निरालम्बाय नित्याय नित्या याः पतये नमः ॥ १०॥ त्रात्मारामाय कव्याय पूज्याय परमेष्ठिने ॥ विकर्तनाय भीमाय शम्भवे विश्वरूपिगो ॥ ११ ॥ हंसाय हंसनाथाय प्रसिद्धाय नमो नमः ॥ परात्पराय रुद्राय भवायालंध्यशक्तये ॥ १२ ॥ इन्द्रहन्त्रे निधीशाय कालहन्त्रे मनस्विने ॥ विश्वयात्रे जगद्धात्रे जगन्नेत्रे नमो नमः ॥ १३ ॥ जिंदलाय विरोगाय पवित्राय मृहाय च ॥ निखचाय घीराय निसत्रहाय ते नमः ॥ नादाय रिवनेत्राय व्योमके-शाय ते नमः ॥ १४ ॥ चतुर्भोगाय साराय योगिनेऽनन्तमायिने ॥ धर्मिष्ठाय वरिष्ठाय पुरत्रयविधातिने ॥ १४॥ गरिष्ठाय गिरीशाय वरदाय

नमो नमः ॥ व्यावचर्माम्बरायाथ दिशावस्त्राय ते नमः ॥ १६ ॥ परमा-र्थाय मात्राय प्रमथाय स्वचश्चुषे ॥ आद्याय श्रुलहस्ताय शितिकग्ठाय तेजसे ॥ १७॥ उम्राय वामदेवाय श्रीकराठाय च ते नमः ॥ विश्वेश्वराय सूर्याय गौरीशाय वराय च ॥ १८॥ मृत्युञ्जयाय वीराय वीरभद्राय ते नमः । ११ ।। विरूपाचाय विधये वहिनेत्राय ते नमः ।। जालन्धर-शिरश्चेत्रे हविषे हितकारिगो ॥ २० ॥ महाकालाय वैद्याय द्यु सुगोशाय ते नमः ॥ नम ॐ काररूपाय सोमनाथाय ते नमः ॥ २१ ॥ रामेश्वराय शचये भीमेशाय नमो नमः॥ त्र्यम्बकाय निरीहाय केदाराय नमो-नमः ॥ ३२ ॥ गंगाधराय कवये नागनाथाय ते नमः ॥ भसिप्रियाय महसे रश्मीशाय नमो नमः ॥ २३ ॥ प्रणीय भूतपतये सर्वज्ञाय द्यालवे

धर्माय धनदेशाय गजनमिन्याय च ॥२४॥ भालनेत्राय यज्ञाय श्रीरील-पतये नमः।। कृशानुरेतसे नीललोहिताय नमो नमः।। २ ।। अन्धकाष्ट्ररहन्त्रे च पावनाय बलाय च ॥ चैतन्याय त्रिनेत्राय दस्तनाशकराय च॥२६॥नमः सहस्रशिरसे जयरूपाय ते नमः॥सहस्रचरणायाथ योगिहत्क्रञ्जवासिने॥२०॥ सद्येद्धाताय वन्द्यांय सर्व देवभयाय च ॥ श्रामोदाय प्रगल्माय गायत्रीवल-भाय च ॥ २८ ॥ ज्योमाकाराय विश्वय नमो विश्वियाय च ॥ त्रघोराय खवेशाय खवेतरूपाय ते नमः ॥ २१ ॥ विदत्तमाय वकाय विश्वप्राप्ताय नन्दिने ॥ अधर्मशत्रवे तापदुन्दुभीमयनाय च ॥ ३०॥ अजातशत्रवे तभ्यं जगत्मां याय ते नमः ॥ नमो बहारिए रहे ते पञ्चवक्त्रायं खिंद्रगने ॥ ३१ ॥ हरिकेशाय विभवे पञ्चवर्णीय विजिगो ॥ नमः पञ्चाचरायाथ ।

मोवर्द्धनगताय च ॥ ३२ ॥ प्रभवे जनबीजाय कालकूटविषादिने ॥ सिद्धेश्वराय सिद्धाय सहस्रवदनाय च ॥ ३३ ॥ नमः सहस्रहस्ताय सहस्र-नयनाय च ॥ सहस्रमृतये तुभ्यं विध्यावे जितरात्रवे ॥ ३४ ॥ काशी-नाथाय गोप्त्रे ते नमस्ते विश्वसाविगो ॥ हेतत्रे सर्वबीजानां पालकाय नमो नमः ॥ ३४ ॥ जगत्संहारकाराण त्रिधावस्थाय ते नमः ॥ एका-दशस्वरूपाय नमस्ते बहुमुर्तये ॥ ३६ ॥ नरसिंहमहादर्पघातिने शरभाय च ॥ भस्माभ्यक्ताय तीर्थाय जाह्नवीजनकाय च ॥ ३७॥ देवदानवदै-त्यानां यस्वे ते नमो नमः ॥ दलितांजनभासाय नमो वायुस्वरूपिगो ॥ ३८॥ नमः स्वेच्छस्वरूपाय प्रसिद्धाय नमो नमः । वृषभध्वजाय गोष्टचाय जगद्यन्त्रप्रवर्तिने ॥ ३१ ॥ त्रनाथाय प्रजेशाय विष्णुगर्वहराय

त्र ॥ हरिविधातृकलहनाशकाय नमो नमः ॥ ४०॥ गदाहस्ताय बरवे गगनाय नमो नमः ॥ कैवल्यफलदात्रे ते परमाय नमो नमः ॥ ४१ ॥ ज्ञानगम्यायं ज्ञानाय घंटारविषयाय च ।। पद्मासनाय प्रध्याय निर्वाणाय नमो नमः ॥ ४२ ॥ अयोनये सदेहाय ह्यू तमाय नमो नमः ॥ अन्तकाला-घिपतये विशालाचाय ते नमः ॥ ४३ ॥ कुवेरबन्धवे तुभ्यं सोमाय छिषिने नमः ॥ असतेशाय सौग्याय खेत्रराय च धन्विने ॥ ४४ ॥ प्रियंबदाय द्वाय वंदिने विभवाय व ॥ गिरीशाय गिरित्राय गिरिशंताय ते नमः ॥४४॥ पारिजाताय वृहते पंचयज्ञाय ते नमः॥ तरुगाय विशिष्टाय बालक्ष्यधराय च ॥ ४६ ॥ जीवितेशाय प्रष्टाय प्रष्टानां पतये नमः॥ भवहेत्ये हिरगयाय कनिष्ठाय नमो नमः ॥ ४७॥ मध्यमाय विघात्रे च

one

श्राय समगाय च ॥ त्रादित्यतापनायाय पुरायश्लोकाय ते नमः ।। ४८ ।। महाहुदाय इस्वाय वामनाय नमो नमः ।। नमस्तत्पुरुषायाथ चतुर्हस्ताय मायिने ।। ४१ ।। नमो धूर्जटये तुभ्यं जगदीशाय ते नमः ॥ जगन्नाथाय महसे लीलावित्रहं धारिगो ।। ५० ।। श्रभयाय नमस्तुभ्यमम-राय नमो नमः ॥ अताम्राय नमस्त्रभ्यमत्त्याय नमो नमः ॥ ४१ ॥ लोकाध्यत्त नमस्तभ्यमनादिनिधनाय च ॥ व्यक्तोत्तराय व्यक्ताय नमस्ते परमाण्ये ॥ ४२ ॥ लघवे स्थूलरूपाय नमः परशुधारिगो ॥ नमः खट्वां-गहस्ताय नागहस्ताय ते नमः ॥ ४३॥ वरदाभयहस्ताय घर्गटाहस्ताय ते नमः ॥ घरमराय नमस्तुभ्यमजिताय नमो नमः ॥ ४४ ॥ त्राणिमादि-रुगोशाय पंचन्रह्ममयाय च ॥ पुरातनाय शुद्धाय बलप्रमथनाय च ॥४४॥

ध्रययोदयाय पद्माय विमुक्ताय नमी नमः ॥ उदाराय विवित्राय विचित्र-गतये नमः ॥ ४६ ॥ वाज्विशुद्धाय चितये निर्धायाय नमी नमः ॥ परमेशाय शेराय नमः परतराय च ।। ४७ ।। महेन्द्राय सुशीलाय करवीरिप्रयाय च ॥ महापराक्रमायाथ नमस्ते कालकपिग्री ॥ ४८ ॥ विष्टर-श्रवसे लोकचू ड्रारत्नाय ते नमः ॥ सम्राजे कल्पन वाय करुणाय नटाय च ॥ ४१ ॥ अनव्योग वरेरायाय वज्ररूपाय ते नमः ॥ परमज्योतिषे पद्मगर्भाय सलिलाय च ॥६०॥ तत्त्वाधिकाय तत्वाय नमो दीर्दाय रिक्रगो ॥ नमस्ते पारांडरङ्गाय गौराय बहाचारियो ॥ ६१ ॥ त्रायावे निष्कलायाथ सामगानिषयाय च ॥ नयोऽत्याय त्रेत्राय नमस्ते प्रायमृतये ॥ ६२ ॥ क्लाघराय प्रज्याय पश्चमृतात्मने नमः ॥ निर्वाणाय च तथ्याय पापनाश-

कराय च ॥ ६३ ॥ विश्वतश्चश्चषे कालयोगिनेऽनन्तरूपिगो ॥ सिद्धसा-धकरूपाय नमो मेदिनिरूपिगो ।।६४ ॥ त्रगगयाय प्रतापाय सुधाहस्ताय ते नमः ॥ श्रीवल भाय निधये स्थाणवे मधुराय च ॥ ६ ४ ॥ उपाधिर-हितायाथ नमः सुकृतराशये ।। नमो मुनीश्वरायाथ शिवानन्दाय ते नमः ॥ ६६ ॥ रिपुष्नाय नमस्तेजोराशयेऽनुत्तमाय च ॥ चतुर्मू तिवपुःस्थाय नमो बुद्धीन्द्रियात्मने ॥ ६७॥ उपस्वहरायाय प्रियसदर्शनाय च॥ भूतनाथाय भूताय वीतरागाय ते नैमः।। ६८।। नैष्कर्म्याय निरूपाय षड्यक्त्राय विशुद्धये ॥ छलेशाय भूतभृते भुवनेशाय ते नमः ॥ ६१ ॥ हिरग्यबाहवे जीववरदाय नमा नमः ॥ श्रादिदेवाय भगीय चन्द्रसंजीव-नाय च ॥ ७० ॥ हराय बहुरूपाय प्रसन्नाय नमो नमः ॥ त्रानन्दुभरिता-

याथ कृटस्थाय नमो नमः ॥ ७१॥ नमो मोत्तफलायाथ शास्वताय विरागियो ॥ यज्ञमोक्त्रे छ्षेयाय दत्त्यज्ञविधातिने ॥ ७२ ॥ नमः सर्वी-सने तुभ्यं विश्वपालाय ते नमः। विश्वगर्भाय गर्भाय वेदगर्भाय ते नमः ॥ ७३ ॥ संसाराणीवमग्नानां दुःखसंसीरहेतवे ॥ सुनिप्रियाय जी-वाय मूलप्रकृतये नमः ॥ ७४ ॥ समस्तबन्धवे तेजोमूर्तये ते नमो नमः ॥ श्राश्रमस्थापकायाथ वर्णिने सुन्दराय च ॥ ७४ ॥ सुगवाणापणायाथ शारदावलभाय च ॥ विचित्रमायिने तुभ्यमलंकरिष्णावे नमः ॥ ७६॥ बहिमु खमहादर्पमथनाय नमा नमः ॥ नमोऽष्टमूर्तये तुभ्यं निष्कलंकाय ते नमः ॥ ७७ ॥ नमो हज्याय भोज्याय यज्ञनाथाय ते नमः ॥ नमो मध्याय मुख्याय वसिष्ठाय नमो नमः ॥ ७८ ॥ अंविकापतये तुभ्यं महा- दन्ताय ते नमः ।। सत्यप्रियाय सत्याय प्रियन्त्याय ते नमः ॥ ७१ ॥ नित्यत्रप्ताय वेदित्रे मृगहस्ताय ते नमः ॥ अर्द्धनारी श्वरायाथ इठारयु-तपाण्ये ।। ८० वराभयप्रदात्रे ते बहुरूपाय ते नमः ॥ महार्थाय सस-त्वायं कीर्तिस्तम्भायं ते नमः ॥ ८१ ॥ नमः कृतागमायाथ वेदान्तपिठताय च ॥ त्रश्रोताय श्रुतिमते बहुश्रु तितराय च ॥ ८२ ॥ त्रात्राणाय नमस्तुभ्यं गंधावग्रहकारियो । पादहीनाय वोढाय सर्वत्रगतये नमः ॥ ५३ ॥ अन्ताय जननेत्राय नमस्तुभ्यं चिदात्मने ॥ रसज्ञाय नमस्तुभ्यं रसनारहिताय च ॥ ८४ ॥ त्रमूर्तायाथ मूर्ताय सदसस्पतये नमः ॥ जितेन्द्रियाय तथ्याय परंज्योतिःस्वरूपिगो ।। ८४ ।। नमस्ते सर्वमर्त्यानामादिकर्त्रे दयालवे ।। सर्गस्थितिविनाशानां कर्त्रे ते शेरकाय च ॥ ८६ ॥ नमोऽन्तर्यामिनेष्सर्व-

हृदिस्थाय नमोनमः ॥ चक्रअमणकत्रे ते पुराणाय नमो नमः ॥ ८७॥ वामद्विगापाश्वीय लोकेश हरिशालिने ॥ नमः सकलकल्याग्रदायिने प्रसवाय च ॥ ८८ ॥ स्वभावो द्वरधीराय सूत्रकाराय ते नमः ॥ विषया-र्णवम्यनानां समुद्धरणसेतवे ॥ ८१॥ त्रस्नेहरूनेहरूपाय वार्वातिकांतव-र्तिने ॥ यत्र संर्वे यतः सर्वे सर्वे यत्र नमो नमः॥१० ॥ नमो महार्यानायाथ भारकराय नमो नमः ॥ भक्तिगम्याय भक्तानां सलभाय नमोनमः॥ १॥ दुस्प्रधर्षाय दुष्टानां विज्ञे याय विवेकिनास ॥ अलोकिकाय लोकायं ह्यलो-काय नमो नमः ॥ १२ ॥ पूर्याने विशेषाय कुशलाय शुभाय च ॥ नमः कपूरंगोराय सर्वहाराय ते नमः ॥ १३॥ नमः संतारपाराय कमनीयाय ते नमः ॥ विद्वदर्पविद्याताय वाखुद्पविद्यातिने ॥ १४॥ जरातिगाय

वीर्याय वेद्याय व्यापिने नमः ॥ सूर्य्यकोटिप्रकाशाय निष्क्रियाय नमा नमः ॥ १४ ॥ चन्द्रकोटिप्रशीताय कपिलाय नमो नमः ॥ नमो गृह-स्त्ररूपाय निश्चलाय पराय च ॥ १६ ॥ नमः सत्यप्रतिज्ञाय नमस्ते सुप-माध्ये ।। एकरूपाय शुन्याय विश्वनाभिहदाय च ।। १७ ।। पूर्वोत्तमाय लोकाय प्राणाय सहदे नमः ॥ नमःपरायणायाथ चिन्मात्राय नमो नमः ॥ १८८ ॥ ध्यानगम्याय ध्येयाय ध्यानरूपाय ते नमः ॥ नमस्ते शास्वतैश्वर्थ्यविभवाय नमा नमः ॥ ११॥ नमः प्रागोश्वरायाथ सर्व-शक्तिधराय च ॥ धर्माधाराय धन्याय पुष्कलाय नमो नमः ॥ १००॥ प्रतिष्ठाये धर्मगोप्त्रे निधनायाप्रजाय च ॥ योगेश्वराय योगाय योगग-स्याय ते नमः ॥ १ ॥महेन्द्रोपेन्द्रचन्द्रार्कनिमताय नमों नमः ॥ महिषविन्दि-

तायाथ प्रकाशाय सुधर्मिगो ।। २ ।। नमो हिरग्यगर्भाय नमो हिरगमयाय च ॥ जगदीजाय हाराय सेन्याय कतवे नमः ॥ ३ ॥ चाधिपत्याय स्वराय यशसे नमः॥ नमः प्रचेतसे ब्रह्मयाय सकलाय व ॥ ४ ॥ नमस्ते रुक्मवर्णाय नमस्ते ब्रह्मयोनये ॥ योगात्मनेऽचि-न्तिताय दिव्यनृत्याय ते नमः ॥ ॥ जगतामेकनाथाय मायाबीजाय ते नमः ।। सर्वेह्रत्सिनिविष्टायं ब्रह्मचक्रभ्रमाय च ॥६॥ ब्रह्मानन्दाय भवते ब्रह्मग्याय नमो नमः ॥ भूमिभारातिसंहर्त्रे भवसारथये नमः ॥ ७ ॥ हिरगयगर्भपु-त्राणां प्राणसंरचणाय च ॥ इवीससे पड्विकाररहिताय नमी नमः॥=॥ नमो देहान्द्र कान्ताय पडूर्मिरहिताय च ॥ प्रकृत्ये भवनाशाय ताम्राय पर-मेडिने ॥ १ ॥ श्रनन्तकोटिनहाराडनायकाय नमो नमः॥ एकाकिने निर्म- लाय दविणाय दमाय च ॥११०॥ नमस्त्रिलाचनायाथ शिपिविष्टाय बन्धवे॥ त्रिविष्टपेश्वरायाथ नमो व्याव्रश्वराय च ॥ ११ ॥ विश्वेरवराय दात्रे ते नमश्चराडेश्वराय च ॥ व्यासेश्वराय खुधिने कराडुकेराय ते नेमः॥१२॥ योगेश्वराय दिवोदासेश्वरायाथ च ॥ नागेश्वराय न्यायाय न्यायनि-र्वोहकाय च ॥१३॥ शरगयाय सुपात्राय कालचक्रप्रवृतिने ॥ विचन्नगाय दंष्टाय श्वेताश्वाय नमो नमः ॥ १४ ॥ नीलजीगृतं इहाय परात्मज्योतिषे नमः ॥ शरणागतपालाय महाबलपराय च ॥ १४॥ सर्वपापहरायाथ महानादाय ते नमः ॥ कृष्णस्य जयदात्रे ते बिल्वके शाय ते नमः ॥१६॥ दिव्यभोगाय दराहाय कोविदाय नमा नमः ॥ कामपालाय चित्राय विचि-त्राय नमो नमः ॥ १७॥ नमो मातामहायाथ नमस्ते सातरिश्वने ॥

निःसंगाय सुनेत्राय विष्नेशाय जयाय च ॥ १८॥ व्याजसंमदेनायाथ मध्यस्थाय नमो नमः ॥ अंग्रष्ठशिरमा लंकानाथदर्पहराय च ॥ १६ ॥ ज्याघ्रप्रशिवासाय न मः सर्वे श्वराय च ॥ नमः परावरेशाय जगत्स्थावर-सूर्तये ॥१२०॥ नमोऽप्यगाप्रमेयाय शाङ्गिगो विष्णासूर्त्तये ॥ नारायणाय वांमाय सदीप्ताय नमो नमः ॥ २१ ॥ नमो बहा। ग्रह्मा गोधराय वरू-थिने ॥ घन्टानादाय सत्राय नमः पातालवासिने ॥ २२ ॥ नमस्तारा-धिनाथाय वागीशाय नमी नमः ॥ सदाचाराय गौराय पुरागापुरुषाय च ।। २३ ।। संसारमोचकायाथ वर्शिने लिंगरूपिगो ।। सचिदानन्दरूपाय पापराशिहराय च ॥ २४ ॥ अतस्यीयाभमेयाय प्रमाणाय नेमी नमः॥ कलिश्रासाय भक्तानां उक्तिसक्तिमदायिने ॥ २४ ॥ ग्जारये विदेहाय

त्रिलिङ्गरहिताय च ॥ २६ ॥ नमो राजाधिराजाय चैतन्यविभवाय च ॥ न मः शुद्धात्मने बह्यज्यातिषे स्वस्तिदाय च ॥ २७॥ मयोभवे च दुर्जाय सम्थीय च यज्वने ॥ चक्र श्वराय रुचये नमा नच्छमालिने ॥२८॥ त्रमर्थ-नाशकायाथ भस्मलेपकराय च।।सदानन्दाय विदुषे स्युणाय विरोधिने।।२१।। हुर्गमाय शुभाङ्गाय मृगव्याधाय ते नमः ॥ प्रियाय धर्मधाम्ने ते प्रयागाय विभागिने ॥ ३० ॥ त्राद्यायामृतपानाय सोमपाय तपस्विने ॥ नमा विचित्रवेषाय पृष्टिसंवर्द्धनाय च ॥ ३१ ॥ चिरन्तनाय धनुषे स्थविराय श्रवायवा नियमायाश्रग्याय व्योमातीताय ते नमः ॥ ३२ ॥ संवत्सराय लोप्याय स्थानदाय स्थाविषावे ॥ व्यवसाय फलान्ताय महाकर्त्रे प्रियाय ३३ ॥ ग्रणत्रयस्तरूपाय नमः सिद्धिस्तरूपिगो

नमः स्वरूपाय स्वेच्छाय पुरुषाय च ॥ ३४॥ कालान्तराय वेदाय नमो ब्रह्माराडरूपियो ।। अनिर्द्यानत्यरूपाय तन्दतर्वतिने नमः ॥३४॥ ज्यस्ती-र्थाय छल्याय प्राथाय पटने नमः ॥ पञ्चतन्मात्ररूपाय पञ्चकर्मेन्द्रियात्मने ॥ विशृद्धलाय प्रणीय नमस्ते विषयात्मने ॥ ३६ ॥ अनवद्याय शास्त्राय स्व-तन्त्रायास्ताय च ॥ नमः प्रौढाय प्राज्ञाय योगारूढाय तेनसः॥३७॥मन्त्र-ज्ञाय प्रभावाय प्रदीपविमलाय च।।विश्ववासाय दत्ताय वेदनिःश्वसिताय च ।। ३८ ।। यज्ञाङ्गाय ध्वीराय नागचृडाय ते नमः ॥ व्याघाय बागाहस्ताय स्कन्धाय पित्रगो नमः ॥३१॥ तेत्रज्ञाय रहस्याय स्वस्थाय च वरीयसे ॥ गहनाय विरामाय सिद्धान्ताय नमी नमः ॥ १४०॥ महीधराय होत्रे ते वटवृद्याय ते नमः ॥ ज्ञानदीपाय दुर्गाय सिद्धान्तनिश्चयाय च ॥ श्रीमते

मक्तिबीजाय कुशलाय विलासिने ॥ ४१ ॥ प्रेरकाय विशोकाय हविद्धी-नाय ते नमः ॥ गम्भीराय सहायाय भोजनाय सुभोगिने ॥ ४२॥ महा-यज्ञाय तीच्णाय नमस्ते भूतचारिगो ॥ नमः प्रतिष्ठितायाथ महोत्साहाय ते नमः ॥ ४३॥ परमार्थाय शिशवे प्रांशवे च कपालिने ॥ सहजाय गृह-स्थाय सन्ध्यानाथाय जिष्णावे ॥४४॥ षड्भिः सप्रजितायाथ बिदलासुर-घातिने ॥ जनानन्दाय याग्याय कामेशाय किरीटिने ॥ ४४ ॥ श्रमोघिन-क्रमायाथ नग्नाय दलघातिने ॥ संग्रामाय नरेशाय शुचिहास्याय ते नमः ॥ भूतिप्रियाय भूमने ते श्येनाय मधुराय च ॥४६॥ मनुष्यबाह्यगतये कृतज्ञाय शिखगिडने ॥ निर्लेपाय जटाद्रीय महाकालाय भीरवे ॥ ४७ ॥ नमो विरूपरूपाय शक्तिगम्याय ते नमः॥ नमः सर्वाय सदसत्पराय

स्वताय च ॥ ४८ ॥ नमो भक्तिभियायाथ खेतर वापराय च ॥ सङ्गार महापापहराय रथिने नमः ॥ ४९ ॥ नमस्ते धर्मराजाय धनाध्यनाय सिख्ये ॥ महास्ताय कल्पाय कल्पनाहिरिताय च ॥ १४० ॥ ख्याताय जितविश्वाय गोकणीय स्वारवे ॥ श्रोत्रियाय वदान्याय दुर्वलाय कुटुम्बिने ॥ १। विरजाय सुगन्धाय नमोविश्वम्भराय च ॥ भवातीताय षष्ठाय नमस्ते सामगाय च ॥४२॥ अद्भैताय दितीयाय कल्पराजाय भीगिने ॥ चिन्म-याय नमः शुनलज्योतिषे दोत्रगाय च ॥ ४३॥ सर्वभोगसम्द्राय खांबराय नमो नमः ॥ नमस्ते स्वयकाशाय स्वच्छन्दाय छतन्तवे ॥ ४४ ॥ सर्वज्ञ-स्तिये त्रभ्यं हिरगयरेतसे नमः ॥ सारदायं खरीलाय कोशिकाय घनाय च ॥ ४४॥ अभिरामाय तत्त्वाय व्यक्तकरूपाय ते नमः ॥ अरिष्टमथ-

नायाथ सुप्रतीकाय ते नमः ॥ ५६ ॥ त्राशवे ब्रह्मगर्भीय वरुणायेन्दवे नमः ॥ नमः कालाग्निस्दाय श्यामाय सुजनाय च ॥ ५७॥ त्रहिर्नु ब्न्यायाजराय गुहा शाय संशान्तये ॥ नमः समयनाथाय सोमपाय गुहाय च ॥ ४८॥ निर्मलाय नमस्तुभ्यं छन्दसाराय दृष्टिगो ॥ ज्योतिर्लिङ्गाय षित्रो ध जगत्छहितकारिगो ।। ४१ ।। नमः कारुगयनिधये रलोकाय जय-शालिने ॥ ज्ञानोदराय बीजाय जनविश्रामहेतवे ॥ १६०॥ श्रवप्रताय शिष्टाय छन्दसां प्रभवे नमः ॥ नमः फेरायाय ग्रह्माय सर्ववन्यविमोचिने ॥ ६१ ॥ उदारकीर्तये शश्वत्यसन्नवदनाय च ॥ वसवे वेदकाराय नमो भ्राजिष्णुविष्णुवे ॥ ६२ ॥ चिक्रेगो देवदेवाय गदाहस्ताय प्रित्रो ॥ नमस्ते पारिजाताय गणाधिपतये नमः ॥ ६३ ॥ सर्वशासाधिपतये

ते नमः ॥ बह्मप्रमाण्यस्ताय छ्रपार्श्वगताय च ॥ ६४ ॥ त्रशरीराय शुकाय सर्वान्तर्यामियो नमः ॥ छुकेशाय छुष्णाय श्रुतये पुष्पमालिने ॥ ६ ॥ मुनिन्येयाय मुनये बीजस्थाय मरीचये॥ नामुगड-जनकायाथ नमस्ते कृत्तिवाससे ॥६६॥ व्योमकेशाय योग्याय धर्मपीठाय ते नमः ॥ महावीर्याय दीप्ताय बुद्धाय शनये नमः ॥ ६७ ॥ शिष्टेष्टाय मघनते केतने करुणाय च ॥ कारणाय भगनते बाणदर्पहराय च ॥ ६ ८ ॥ श्रतीन्द्रियाय रम्याय ज्ञानसन्दकराय च ॥ सदाशिवाय घौम्याय वित्याय चन्द्रमोलिने ॥ ६१ ॥ नमस्ते जातुकरायीय सूर्याच्यचाय ते नमः ॥ ज्योतिषे क्रगडलीशाय वरदायाचलाय च ॥१७०॥ वसन्ताय सुरभये जया-नथनाय च ॥ प्रेतपुरं जयायाथ पृषद्श्वाय ते नमः॥ ७१ ॥ रीनिष्णवे

सरिजते श्वेतपीताय ते नमः ॥ नमस्ते चञ्चरीकाय तमिस्रमथनाय च ॥७२॥ प्रमाथिने निदाघाय चित्रगर्भाय ते नमः ॥ शिवालयाय स्तुत्याय तीर्थदेवाय ते नमः॥ ७३ ॥ निरवद्याय दानाय विचित्रशक्तये नमः॥ नमस्तुल्याय महसे वितानपतये नमः ॥ ७४ ॥ श्रहंकारस्वरूपाय मेघा-घिपतये नमः ॥ विक्रमाय स्वतन्त्राय स्वतन्त्रगतये नमः ॥ ७४ ॥ श्रपा-राय तत्त्वविदे चयदीराय ते नमः ॥ पञ्चास्याय वदान्याय विश्वप्रागी-श्वराय च।। ७६ ॥ त्रगोचराय सूच्माय ज्ञेयाय वडवाग्नये ॥ फेरायाय पदमहस्ताय नमस्ते जमदग्नये ॥७७॥ श्रनावृताय मुक्ताय मातृकापतये नमः ॥ नमस्ते बीजकोशाय तीव्रानन्दाय मुक्तये ॥ ७८ ॥ नमस्ते विश्व-देवाय शान्तरागाय ते नमः ॥ विलोचनाय तोयाय हेमगर्भीय ते नमः

॥ ७१ ॥ त्रनाद्यन्ताय चराडाय मनोनायाय ते नमः ॥ ज्ञानस्कंषाय द्वष्टाय कपिलाय महर्षये।। १८०।। नमस्त्रिकाग्निकालाय देवसिंहाय ते नमः॥ नमस्ते मणिप्रराय चलुर्वेदाय ते नमः ॥ -१॥ स्वभावाय स्वासाय ह्यन्तरंगाय ते नमः ॥ नमस्ते शिवधमीय महाधमीय ते नमः ॥ =२ ॥ प्रसन्नाय नमस्तुभ्यं सर्वान्तज्योतिषे नमः ॥ स्वयम्भवे इलेशाय यत्तरात्तस मन्महे ॥ इशा श्रीमहादेव जवाच ॥ जपंतु सततं देवा नाम्नां दराशती-मिमास ।। मम चातिप्रियकरीं महामो ज्ञमदायिनीस् ॥ = १ ॥ संप्रामे जय-दार्शी व सर्वसिद्धिमयी शुभास् ।। यः पठेच्छुणुयादार्शप सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५४ ॥ एत्रकामी लभेत्यत्रं राज्यकामस्तु राज्यतास ॥ प्राप्त-यात्परया भक्त्या घनघान्यादिकं बहु ॥ = ६ ॥ शिवालये नदीतीरेऽ

श्वत्थमूले विशेषतः ॥ प्रजपेतिसद्धिदां देवाः शुचौ देशे शमीतले ॥=७॥ धनकामस्तु जुहुयादु घृतावतै बिल्वपत्रकैः ॥ मो चकामस्तु गब्येन घृतेन प्रतिनामतः ॥ ८८॥ प्रत्रकामस्तु जुहुयात् तिलाज्येन तथान्धसा ॥ (श्रायुःकामस्तु जुहुयात् तिलाज्येन तथान्धसा)॥ श्रायुःकामस्तु जुहुया-दाज्येन मधुना तथा ॥ ८९ ॥ मत्समीपे प्रदोषे च स्पृष्टवा भक्त्या जपत्यथ ।। जीवनसरूपतां प्रेत्य सायुज्यं समवाष्त्रयात् ।।१६०॥ कालोऽपि जनशास्ता हि मम भक्तं न खुम्पति ॥ यहं स्वामी सुरास्तस्य नेष्यामि गतकल्मषम् ॥ ११ ॥ त्रिसंच्यास जपेदुभक्त्या वत्सरं नियमान्वितैः॥ मिन्यत्तो मन्मना भूत्वा सर्वरोगैः प्रमुच्यते ॥ १२ ॥ स्द्रपाठेन यत्पुराय यत्प्रायं वेदपाठतः ॥ तत्सर्वं प्राप्यते पुंभिरेकाग्रमनसाऽमराः ॥ १३ ॥

अश्वमेघसहस्रस्य यत्फलं लमते नरः ॥ कपिलाशतदानस्य तत्फलं पठनी-दुभवेत् ॥ १४ ॥ कन्याकोि एदानस्य यत्फलं लभते नरः ॥ तत्फलं लभते सम्यङ्नाम्ना दरारातोजपात् ॥ १ १ ॥ यः भृणोति महाविद्यां श्रावयेदा **जपि भक्तिः ।। सोर्जप सक्तिमवामोति यत्र गत्वा न शोचिति ।। ६६ ॥** यत्तरात्तसवेतालग्रहकूष्मांहभैरवाः ॥ पठनाद्स्य नश्यन्ति जीवेच्च शर्दा रातम् ॥ १७॥ बहाहत्यादिपापानां नाशः स्याच्युवर्शन च ॥ कि उनः पठनादस्य मुक्तिः स्यादनपायिनी ॥ ६ - ॥ इत्स्वन्ता स महादेवी भगवान् परमेश्वरः ॥ प्रनरप्याह भगवान्कृपया परया यतः ॥ ११ ॥ दीयतामात्म-भनतेभ्यो यदुवतं भववातकम्।। इत्यक्तानतदेघे देवः परमानन्दरूपनान् ॥२००॥ श्रीकृषा दवाच ॥ एतदेव पुरा रायो लब्बवा-क्रमसंभवात् ॥

श्रराये द्राडकारूये तु प्रजजाप रघूद्रहः ॥ १ ॥ नित्यं त्रिषवग्रास्नायी त्रिसन्त्यं संस्मरिव्शवम् ॥ तदासौ देवदेवोऽपि प्रत्यत्तं प्राह राघवम् ॥ २॥ इदं पाशुपतं दिव्यं प्रगृहाण रघूद्रह ।। एतदासाद्य पौलस्त्यं जहि मा शोकमहीस ॥ ३ ॥ तदाप्रभृति भू देवाः प्रजपामि सुभक्तितः ॥ गृह्णान्तु परया भक्त्या भवंतः सर्व एव हि ॥ ४ ॥ श्रीवेदव्यास उवाच ॥ ततस्ते ऋषयः सर्वेः जगृहुमु निपुङ्गचाः ॥ सहस्रनामसदिद्यां भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ४॥ एतदः कथितं सर्वं हितार्थं मुनिसत्तमाः ॥ गृह्णन्तु मम वाक्येन मुक्ति प्राप्त्यथ निश्चितम् ॥ ६ भवद्भिगरात्मशिष्येभ्यो दीयतामिदमा-दरात्।। नाम्नां सहस्रमेतिक लिखितं यन्निकेतने।। ७॥ अविमुक्तं उ तदुगेहं तत्र तिष्ठति राङ्करः ॥ त्रनेन मंत्रितं भस्म दुष्टदुःखविघातकम्

।। प्राचस्य विनाशाय जप्तव्यमिद्युत्तमम् ।। नाम्नां तेन सहस्रेण
 समं किञ्चिन्न विद्यते ।। २०१ ।।
 इति श्रीद्रपुराणे उत्तरलगढे शङ्करसंहितायां श्री

इति अधिषुराण उत्तरस्त्यः राह्यसाहतामा अध् कृष्णामाक् गडेयसम्बादे वेदसाराख्यं परमदिन्यं

शिवसहस्र नामस्तोत्रं संप्र्यांस् ।

श्रीगगोशाय नमः ॥ ॐ वदे देवसुमानाथं तपस्त्रिजनसम्पद्ध ॥ विश्वकायं विदानन्दं शुद्धमन्तरमन्ययस् ॥ १ ॥ इति ज्यानस् ॥ त्रथ शिवाष्टोत्तरशतनामावितः ॥ ॐश्वात्मारामायं नित्यायं केवल्यायं नमो नमः ॥ विर्ञ्जनाय बुद्धाय प्रसिद्धायं नमो नमः ॥ १ ॥ नमः ॐ कार-रूपायं नेतन्यायं नमो नमः ॥ नमः स्वेच्छास्त्रस्थायं अधारायं नमो

नमः ॥ २ ॥ सिद्धेश्वराय सर्वीय त्रभयाय नमो नमः ॥ तत्पुरुषाय तीर्थीय निर्वाणाय नेमो नमः ॥ ३ ॥ मृत्युञ्जयाय मंत्राय पिनत्राय नमो नमः ॥ योगिने इसनाथायं निधीशाय नमो नमः॥ ४ ॥ गरिष्ठाय वरि-ष्ट्राय धर्मिष्टाय नमो नमः ॥ श्राद्याय निरवद्याय सर्वज्ञाय नमो नमः॥४॥ सद्योजाताय वन्द्याय पालकाय नमो नमः ॥ कालान्तकाय काम्याय पर-माय नमो नमः ॥६॥ ज्ञानगम्याय ज्ञानाय विरमाय नमो नमः ॥ जीवि-तेशाय शुद्धाय उदाराय नमो नमः ॥ ७ ॥ महारुदाय दन्ताय विशिष्टाय नमी नमः ॥ व्यक्ताय कल्पवृद्धाय करुणाय नमो नमः ॥ ८ ॥ तत्त्वाधि-काराय तत्त्वाय त्र्यग्याय नमो नमः ॥ तथ्याय नित्यह्याय प्रसन्नाय नमों नमः ॥१॥ सत्यित्र याय सत्याय चिदात्मने नमो नमः ॥ मुनित्रिया-

य सुख्याय संलभाय नमा नमः ॥१०॥ भक्तिगम्याय वीर्याय नमी नमः ॥ नमः संसारपाराय रांकराय नमी नमः ॥ ११ ॥ नमः सत्य-प्रतिज्ञाय सहदाय नमी नमः ॥ च्यानगम्याय च्यायय च्यानरूपाय ते नमः ॥ १ २।। धर्माधाराय प्रायाय धर्मगोप्त्रे नमो नमः ॥ योगगम्याय योगाय निर्मलाय नमो नमः ॥ १३॥ शरणागतपालाय शरणयाय नमो नमः ॥ नारायणाय तीर्थाय यज्ञांगाय नयो नयः ॥ १४ ॥ स्रनवद्याय शास्त्राय स्वतंत्राय नमो नमः ॥ विश्वावासाय नग्नाय श्रद्धताय नमो नमः ॥ १ ४॥ ब्रह्मानन्दाय चिन्त्याय विचिन्त्याय नमी नमशासि दानन्दरूपाय प्रमाणाय नमी नमः ॥ १६ ॥ निराकाराय देवाय रोविष्यावे नमो नमः ॥ सदा शिवाय शान्ताय सर्वात्मने नमो नमः॥ १७ ॥ ज्योतिर्लिङ्गाय दीवाय बीजस्थाय नमो नमः ॥ धर्मपीठाय चित्राय विचित्रीय नमो नमः ॥ १८॥ सोहतत्वाय नित्याय सुदीप्ताय नमो नमः ॥ त्रिधावस्थाय सुख्याय देत्रज्ञाय नमो नमः ॥ १९ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ब्रह्महत्यादिपापानां नाशः
स्थाच्छवगोन च ॥ कि पुनः पठनादस्य सुक्तिः स्यादनपायिनी ॥ २० ॥
मत्समीपे प्रदोषे च स्पृष्ट्वा भक्त्या जपत्यथ ॥ जीवनसरूपतां प्रत्य सायुज्यं
समवाज्ञयात् ॥ २१ ॥

इति श्रीपद्म पुरागो उत्तरखगडे शंकरसंहितायां श्रीकृष्ण-मार्केडेयसंवादे वेदसाराख्यं परमदिव्यशिवसहस्रनाम मध्यस्थमष्टाधिकशतनामावलीस्तोत्रं संप्रणम् ॥

श्रीगगोशाय नमः ॥ चंतियगौरार्द्धशरीरकायै कप्रसगौरार्धशरीर-काय ॥ धमिल्लकाये च जटाधराय नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥१॥ रणत्कवणत्कद्वणनूपुराये मिलत्कणाभास्त्रस्पुराय ॥ हेमांगदाये अजगांग-दाय नमः शिवाये ।। ।। कस्तूरिकाकुकुमचर्चिताये चितारजः प्रञ्जविचः र्चिताय ॥ सुक्राडलाये फियाक्राडलाय नमः शिवाये ॥ ३॥ मन्दार-मालाकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराय ॥ दिव्याम्बराये च दिगम्ब-राय नमः शिवा ।।।।।।पोत्फुल्लनीलोत्पललोचनायै विकासपंकेरहलोचनाय।। समेचणाय विषमेचणाय नमः शिवाये ।। ।। अम्मीरुहश्यामलकृतलाये तिहस्रभाभासनदायराय ॥ जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवाये च नमः

शिवाय। ६।। सदा शिवानां प्रियमूषणायै सदाशिवानां प्रियमूषणाय।।शिवान्वि-तायै च शिवान्विताय नमः शिवायै ।। ७ ॥ प्रपञ्चसृष्टेम् स्वासदायै त्रैलोक्यसंहारकृतान्तकाय ॥ कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै०॥ ।। ।। नमस्ते भगवद्गद्रभास्करामिततेजसे ॥ नमो भवाय देवाय शिवाय परमा-त्मने ॥ १ ॥ शान्ताय चितिरूपाय सदां सुरभिदे नमः ॥ ईशा नाय नम-स्तुभ्यं स्पर्शमात्राय ते नमः ॥ १०॥ महादेवाय सोमाय अमृतेशाय ते नमः ॥ उत्राय यजमानाय नमो मीड्रष्टमाय ते ॥११॥ नमोऽस्त ते शंकर शांतिमृते नमास्तु ते चन्द्रकलावतंस ॥ नमोऽस्तु ते कारणकारणाय नमोऽस्तु ते कारणवर्जितायं ॥ १२ ॥ स एव धन्यस्तव भक्तिभाजां तवार्चको यः

कुरुते सदैव ॥१३॥ मंत्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ॥ यस्यनितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ १४॥

> ॥ इति श्रीस्कन्दपुरागो शिवस्तुतिः सम्प्रगा ॥ पं भाषवमसादन्यासेन संशोधिता ।

बाबू काशीपसाद भागंव द्वारा-भागंवभ्षण प्रेस, गायघार बनारस में मुद्धित ।











## श्रीरामपंचायतनम्.



श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ॥ जयति रचवंशतिलकः कौसल्याहृदयनंदनो रामः ॥ दश्चवदननि-धनकारी दाशरथिः पुंडरीकाक्षः ॥१॥ कूजंतं रामरामेति मध-रं मधुराक्षरं ॥ आरुह्य कविताशाखां वंदे वाल्मीकिकोकिल-म्।। २ ॥ वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य क्वितावनचारिणः ॥ शृण्वन रामकथानाई को न याति परां गतिम्।। ३।। यः पिबन् सततं रामचरितासृतसागरम् ॥ अतृप्तस्तं सुनि वंदे प्राचेतसम कल्मपम् ॥ १ ॥ गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारतं वंदेऽनिलास जम् ॥ ५ ॥ नंदनं वीरं जानकीशोकनाशनम्।। कपीशमक्षहंतारं वंदे लंकाभयंकरम् ॥ ६ ॥ उछंच्य सिंधोः सिछलं सलीलं यः शोक-विहें जनका सजायाः।। आदाय तेनैव ददाह लैंकां नमामि

मृ.रा. १

11 3 11

तं प्राजिलरांजनेयम् ॥ ७ ॥ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेंद्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम् ॥ वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदृतं शि-रसा नमामि ॥ ८॥ श्रीराघवं दशरथात्मजमममेयं सीतापति रघुक्रलान्वयरबदीपम् ॥ आजानुबाहुमरविंददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि॥ ९॥ वेदवेदी परे पुंसि जाते दश-रथात्मजे।। वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना।। १०।। शृष्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पद्मेव वा ॥ स याति ब्रह्म-णः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा।। ११।। यः कर्णाजिलिसंपुटैरह-रहः सम्यक् पिवत्यादराद्वाल्मीकेर्वदनारविंदगिलतं रामायणा-ख्यं मधु ॥ जन्मन्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यंतसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् ॥ १२॥ तदु-पगतसमाससंधियोगं सममधुरप्रणतार्थवाक्यबद्धम् ॥ रघुवरच-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varangsi Collection. Digitized by eGangotri

रितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥ १३॥ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् ॥ बाष्पवारि-परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम् ॥ १४ ॥ वाल्मीकि-गिरिसंभूता रामसागरगामिनी ॥ पुनातु अवनं पुण्या रामा-यणमहानदी।। १५॥ जितं भगवता तेन हरिणा लोकघारिणा।। अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणालना ॥ १६ ॥ त्यःस्वाघ्या-यनिरतं तपस्वी वाग्विदांवरम् ॥ नारदं परिषप्रच्छ वाल्मीकिर्मु-निपुंगवम् १। १७ ।। कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान् ॥ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो हढव्रतः ॥ १८ ॥ चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ॥ विद्वान् कः कः समर्थश्र कश्रीकः प्रियदर्शनः ।। १९ ॥ आसवान को जितकोधो द्यतिमान् को इनसूयकः ॥ कस्य विभ्यति

रा-

मूल

देवाश्र जातरोषस्य संयुगिशा २०॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौत्हलं हि मे ।। महर्षे त्वं समर्थीस ज्ञातुमेवंविधं नरम् ॥ २१ ॥ श्रुत्वा चैत्रिलोकज्ञो वाल्मीकेनीरदो वचः ॥ श्रुयता-मिति चामंत्र्य प्रहृष्टो वाक्यमबवीत् ।। २२ ॥ बहवो दुर्लभा-श्रीव ये त्वया कीर्तिता गुणाः ।। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा तैर्यु-क्तः श्रूयतां नरः ।। २३ ।। इक्ष्वाकुवंशपभवो रामो नाम ज-नैः श्रुतः ॥ नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् घृतिमान् वशी ॥ २४ ॥ बुद्धिमात्रीतिमान् वाग्मी श्रीमान् रात्रनिवर्हणः ॥ विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः ।। २५ ॥ महोरस्को महेष्वासो गूढजबुरिरिदमः॥ आजानुबाहुः सुशिराः सुलला-टः खुविकमः ११। २६ ॥ समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः भतापवान् ॥ पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्ष-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

णः ।। २७ ॥ धर्मज्ञः सत्यसंध्रश्च प्रजानां च हिते रतः ॥ यश-स्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्य। २८ ॥ प्रजापति-समः श्रीमाच् घाता रिपुनिषूदनः ॥ रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिताथ। २९ ॥ रिक्षता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता ॥ वेदवेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ।। ३०॥ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् ॥ सर्वलोकप्रियः साधरदीनात्मा विचक्षणः॥ ३१॥ सर्वदाऽभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः ॥ आर्यः सर्वसम्श्रीव सदैव प्रियदर्शनः ।। ३२ ॥ स च सर्वगुणोपेतुः कौसल्यानंदवर्धनः ॥ समुद्र इव गांभीर्ये वैर्येण हिमवानिवं।। ३३ ॥ विष्णुना सहशो वीर्ये सोमवित्र-यदर्शनः ॥ कालामिसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः॥ ३४॥ धनदेन समस्यागे सत्ये धर्म इवापरः ॥ तमेवंगुणसंपन्नं रामं

A.,

सत्यपराऋषय ।।३५॥ ज्येष्ठं श्रेष्टगुणैर्युक्तं प्रियं द्रशरथः सुतं ॥ प्रकृतीनां हितेर्श्वकं प्रकृतिप्रियकाम्ययाः ॥ ३६ ॥ यौवरा-ज्येन संयोक्तमेच्छत् शीत्या महीपतिः ॥ तस्याभिषेकसंभारान् दृष्टा भार्याथ कैकयी थ। ३७॥ पूर्व दत्तवरा देवी वरमेनमया-वत ।। विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् ।। ३८ ॥ स सत्यवचनाद्राजा धर्मपारोन संयतः ॥ विवासयामास रामं दशरथः प्रियम् । ३९॥ स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम-नुपालयन्।। पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्।।४०।। तं व्रजंतं प्रियो आता लक्ष्मणोऽनुजगामह ॥ स्नेहाद्विनयसंपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः ॥ ४१ ॥ अतरं दियतो आतुः सीभात्रमनु-दर्शयन् ॥ रामस्य दियता भार्या नित्यं प्राणसमा हिता ॥ ४२ ॥ जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता ॥ सर्वलक्षण-

संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः ॥ श्व ॥ सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा ॥ पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥ ४४ ॥ शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूळे व्यसर्जयत् ॥ गुहमासाद्य धर्माला निषादाधिपतिं त्रियम् ॥ ४५ ॥ गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया॥ ते वनेन वनं गला नदीस्तीर्ला बहुद्काः॥४६॥चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् ॥ रम्य-मावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः ॥ ४७॥ देवगंधर्वसंकाशा-स्तत्र ते न्यवसन् सुखम् ॥ चित्रक्टं गते रामे पुत्रशोकातुर-स्तदा ॥ ४८ ॥ राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्॥ गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्धिजैः ॥ ४९ ॥ नियुज्य-मानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः ॥ सः जगाम वनं वीरो रामपादमसादकः ॥ ५०॥ गला तु स महात्सानं रामं सत्यप-

मुल

राक्रमम्।। अयाच्छातरं राममार्यभावपुरस्कृतः ॥५१॥ लमे-व राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽबवीत्।। रामोऽपि परमोदारः सुम्बः सुमहायशाः ॥५२॥ न चैच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः ॥ पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ निवर्तयामासं ततो भरतं भरतायजः ॥ सं काममन-वाप्यैव रामपादावुपस्पृशच् ॥ ५४ ॥ नंदिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकांक्षया ॥ गते तु भरते श्रीमाच् सत्यसंघो जितें-द्रियः ॥५५॥ रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च ॥ तत्रा-गमनमेकाश्रो दंडकाच् प्रविवेश ह ॥ ५६ ॥ प्रविश्य तु महार-ण्यं रामो राजीवलोचनः ॥ विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं दद्शी हु।। ५७॥ सुतीक्ष्णं चाप्यगस्यं च अगस्यभातरं तथा।। अगस्यवचनाचैव जग्राहेंद्रं रारासन्य ।। ५८ ॥ खन्नं

CC-0. Mumukshu Bhawan Varangsi Collection. Digitized by eGangotri

च परमप्रीतस्तूणी चाक्षस्यसायकौ ॥ वसंतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ॥ ५९ ॥ ऋषयोऽभ्यगमन्सर्वे वधायासुरर-क्षसां ॥ स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने ॥ ६०। प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ॥ ऋषीणामिकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्।। ६१।। तेन तंत्रैव वसता जनस्थाननिवा-सिनी ॥ विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ६२ ॥ ततः शूर्पणखावाक्यादुद्यक्तान्सर्वराक्षसान् ॥ खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् ॥ ६३ ॥ निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदाचुगान्।। वने तसिनिवसता जनस्थाननिवासिनाम् ॥ ६४ ॥ रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चेतुर्दशा ततो ज्ञातिवर्धं शुला रावणः कोधमूञ्छितः ॥ ६५॥ सहायं वरयाः मास मारीचं जाम राक्षसम् ॥ वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन

स रावणः ॥ ६६ ॥ न विरोघो बळवता क्षमो रावण तेन ते ॥ अनाद्दय तु तदाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ ६७ ॥ जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा ॥ तेन मायाविना दूरमपवाह्य चपात्मजौ ॥ ६८ ॥ जहार भार्या रामस्य गृत्रं हत्वा जटायुषम् ॥ गृत्रं च निहतं हृद्वा हतां श्रु-त्वा च मैथिलीस् ॥ ६९ ॥ राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलें-द्रियः ॥ ततस्तेनैव शोकेन गृष्ठं दग्ध्वा जटायुषम् ॥ ७०॥ मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संदद्शे ह।। कवंधं नाम रूपे-ण विकृतं घोरदर्शनम् ॥ ७१ ॥ तं निहत्य महाबाहुर्ददाह खर्गतश्च सः।। स चास्मै कथयामास रावरीं धर्मचारिणीम्।।७२।। श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव ॥ सोभ्यगच्छन्महाते जाः रावरी राञ्चसूदनः ॥ ७३ ॥ रावर्या प्रजितः सम्यत्रामो

/40

11711

दशरथात्मजः॥ पंपातीरे इनुमता संगतो वानरेण ह॥ ७४॥ हनुमद्रचनाचैव सुत्रीवेण समागतः ॥ सुत्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः ॥ ७५ ॥ आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्र विशेषतः ॥ सुत्रीवश्रापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः ॥७६॥ चकार सख्यं रामेण शीतश्रीवाशिसाक्षिकम् ॥ ततो वानररा-जेन वैरानुकथनं प्रति ॥ ७७ ॥ रामायावेदितं सर्वं प्रणया-इः खितेन च ॥ प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥७८॥ वालिनश्र बलं तत्र कथयामास वानरः ॥ सुन्नीवः शंकितश्रा-सीनित्यं वीर्येण राघवे ॥ ७९॥ राघवप्रत्ययार्थं तु दुंदुभेः कायमुत्तमम् ॥ दर्शयामास सुत्रीवो महापर्वतसन्निभम् ॥८०॥ उत्सियित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थिः महाबलः ॥ पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण दशयोजनम् ॥ ८१ ॥ विभेद च पुनस्तालान्

मुल संसैकेन महें जुणां ॥ गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ॥ देर ॥ ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाक्रपिः ॥ किब्कि-धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ॥ ८३॥ ततोऽगर्जद्धरिव-रः सुत्रीवो हेमपिंगलः ॥ तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वः रः ॥८४॥ अनुमान्य तदा तारां सुश्रीवेण समागतः ॥ निज-घान च तत्रैव शरेणैकेन राघवः ॥ ८५॥ ततः सुप्रीववचनाः द्धला वालिनमाहवे ॥ सुश्रीवर्मव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपाद्य-त्।। ८६।। स च सर्वान्समानीय वानरान् वानरर्वभः।। दिशः प्रस्थापयामासं दिद्दश्चर्जनकात्मजाम् ॥ ८७ ॥ ततो गृप्रस्य वचनात्संपातेई चुमान् बली ।। शतयोजनविस्तीर्णं पुष्ठुवे लवणा-र्णवस् ॥ ८८ ॥ तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितास् ॥ दद्शी सीतां ध्यायंतीमशोकवनिकागताम् ॥ ८९ ॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

निवेद्यिलाऽभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेदां च ॥ समाश्वास्य च वैदेहीं मद्यामास तोरणम् ॥ ९०॥ पंच सेनाप्रगान् हला सप्तः मंत्रिस्तानिषः॥ शूरमश्चं च निष्पिष्यं ब्रहणं समुपागमत् ॥ ९१ ॥ अस्रेणोन्मुक्तमासानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् ॥ मर्ष-यच राक्षसान्वीरो मंत्रिणस्ताच् यद्दच्छया ॥ ९२॥ ततो दंग्या पुरी लंकामृते सीतां च मैथिलीम् ॥ रामाय त्रियमा-ख्यातुं पुनरायान्महाकपिः ॥ ९३ ॥ सोऽभिगम्य महात्मानं कत्वा रामं प्रदक्षिणम् ॥ न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्व-तः ॥ ९४ ॥ ततः सुप्रीवसहितो गत्वा तीरं महोद्धेः ॥ समुद्रं क्षोभयामास शरेरादित्यसिनभैः ॥ ९५ ॥ दर्शयामास वालानं समुद्रः सरितांपतिः॥ समुद्रवचनाचैव नलः सेतुम-कार्यत् ॥ ९६ ॥ तेन गत्वा पुरी लंकां इत्वा रावणमाहवे॥

मूल

रामः सीतामनुपाप्य परां त्रीडामुपागमत् ॥ ९७ ॥ तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि ॥ अमृष्यमाणा सा सीता निवे-श ज्वलनं सती ॥ ९८ ॥ ततोऽमिवचनात्सीतां ज्ञाला विगत-कल्मषाम् ॥ कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ९९ ॥ सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः ॥ बभौ रामः संप्रहृष्टः पू-जितः सर्वदेवतैः ॥ १०० ॥ अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेंद्रं विभीषणम् ॥ कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥१०१॥ देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् ॥ अयोध्यां प्रस्थि-तो रामः पुष्पकेण सुदृदृतः ॥ १०२॥ भरद्राजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः ॥ भरतस्यांतिके रामो इनूमंतं व्यसर्जय-त् ॥ १०३ ॥ पुनराख्यायिकां जल्पन् सुत्रीवसहितस्तदा ॥ पुष्पकं तत्समारुह्य नंदियामं ययौ तदा ॥ १०४ ॥ नंदियामे

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

जटां हित्वा आतृभिः सहितोऽनघः ॥ रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवासवान् ॥ १०५ ॥ हृष्टः प्रमुदितो लोकस्तुष्टः पु-ष्टः सुधार्मिकः ॥ निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षः भयवर्जितः ॥ १०६॥ न पुत्रमरणं केचिद्रक्ष्यंति पुरुषाः कचित्।। नार्य-श्चाविधवा नित्यं भविष्यंति पतिव्रताः ॥ १०७॥ न चामिजं भयं किंचित्राप्यु मृज्ञंति जंतवः ॥ न वात्रजं भयं किंचित्रापि ज्वरकृतं तथा ॥ १०८ ॥ न चापि शुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा ॥ नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ॥ १०९ ॥ नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृत्युगे तथा॥ अश्वमेषश्तैरिष्टा त-था बहुसुवर्णकैः ॥ ११० ॥ गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वन्त्वो विधिपूर्वकम् ॥ असंख्येयं धनं दत्ता ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ॥ १११ ॥ राजवंशाच् शतगुणाच् स्थापिष्यति राघवः ॥

વાલા

अूल

चातुर्वण्यं च लोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति ॥ ११२ ॥ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ॥ रामो राज्यसुपासित्वा ब्रह्म-लोकं प्रयास्यति ॥ ११३ ॥ इदं पवित्रं पापनं पुण्यं वेदैश्र संमितम् ॥ यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ११४॥ एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः ॥ सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥११५॥ पठन् दिजो वागृष्मत्वमीयातस्या-त्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् ॥ वणिग्जनः पुण्यफलत्वमीया-जनश्र श्रद्रोऽपि महत्त्वमीयात् ॥११६॥ चरितं रघुनाथस्य शत-कोटिपविस्तरं।। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥११०॥ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेघसे ॥ रघुनाथाय नाथाय सी तायाः पतये नमः ॥ ११८ ॥ इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे नारदोक्तरामायणसंक्षेपो नाम सर्गः ॥१। इदं पुस्तकं मुंबय्यां निर्णयसागराख्यमुद्राख्याथिपतिना मुद्रापितम्. शके १८५८ सन १९३६.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varaffasi Collection. Digitized by eGangotri

पिटर:-- रामचंद्र येस् शेडगे, विणयसागर प्रेस, घर नंबर २६।२८ पिछ्छरार:--पांडुरंग जावजी, कोलभाट स्ट्रीट, मुंबई.





संग्रहकर्ता और अनुवादक कमला

-: 宋: 宋: 朱: —

प्रकाशक-तुलसी मीमांसा परिषद्, भदैनी, काशो।

-----

मुद्रक---

पं० पद्मनारायण आचार्य

पद्म प्रेस, वांसफाटक, काशी।

प्रथमावृत्ति १००० ] सन् १९४० 🔻 [ मूल्य =)

| विषय सूची-                  |     | as  |
|-----------------------------|-----|-----|
| भूमिका में पाठ करने की विधि |     | १-२ |
| १. श्रीसूक्त                |     | 8   |
| २. लक्ष्मीसूक्त             |     | 4   |
| ३. लुक्ष्मीस्तोत्र          |     | 0   |
| ८. गऐशाष्ट्रक               |     | 88  |
| ् आदित्यहृदय                | 100 | 18  |

## भूमिका

#### पाठ करने की विधि

- १. शरीर, मन श्रौर वाणी-तीनों की पवित्रता से ही कोई भी पुरुष श्रनुष्टान श्रौर पाठ सिद्ध होता है।
- (क) शरीर की पवित्रता के लिए यदि कभी पूर्ण स्नान न हो सके तो मंत्र स्नान कर लेना चाहिए। इसका मंत्र—

ॐ त्रपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरे-त्पुग्डरोकांत्तं स वाह्याभ्यन्तरो शुचिः । ॐ विष्ण्वे नमः । ॐ विष्णुवे नमः । ॐ विष्णुवे नमः ।

(ख) मनं को पवित्र करने के लिए संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ करना चाहिए।

ॐ त्रद्य त्रमुकगोत्रः त्रमुकशर्माऽहं त्रमुककार्यसिद्धयथे (त्राथवा परमेश्वरप्रीत्यर्थे) त्रमुकपाठं करिच्ये। संकल्प की दूसरी विधि भी है जिसमें ॐ तत्सत् त्राद्यः रहता है।

श्रीर तीसरी तो वही लंबी विधि है जिसमें ॐ विष्णुर्विष्णु-विंध्गुः श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे श्रष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे श्रस्मिन् बौद्धावतारे जम्बूद्धीपे इत्यादि रहता है।

तीनों प्रकार के मंकरुपों में से जिसे जो रुचे वही पढ़ें और कार्य करें। लाभ तीनों से होता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(ग) वाणी की पवित्रता आती है मौन से। जो लोग मौन रहकर पाठ करते हैं उन्हें सुक्त अथवा स्तोत्र का पूरा फल मिलता है।

पाठ अथवा किसी भी प्रकार के पुराय कार्य के सिद्ध करने के लिए एक बात समम्म लेना चाहिए—

युक्ताहारिवहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

जो अपना आहार, विहार, कर्म, सोना जागना आदि सभी कुछ ठाक समय पर ठीक ढंग से करता है उसी की साधना दुःख दूर करती है। इसलिए पाठ पूजा और भोजन का यदि समय ठीक हो जाय तो मनुष्य का जीवन बन जाय। यह भगवान् कृष्ण, हमारे पुराने आचार्य और आजकल के अनुभवी लोगों की पक्षी सलाह है।

अन्तमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना अधिक मनुष्य सत्य का पालन करता है उतना ही सफल वह अपने पाठपूजन में होता है।

सचो शक्ति कैसे मिलती है और सची पवित्रता किसे कहते हैं इसे गीता (के १८ वें अध्याय से) अथवा मनोनीत गुरु से समक्त लेना चाहिए।

### क्ष (क्षी) मुक्त स्वरूप की को वर्ष ( मुख्योत ) में वार्ष बुखा

अथ श्रीसूक्तम् । ॐ हिरएयवर्णी हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् । चन्द्रां हिरएमयीं लच्मीं जातवेदी म आवह ॥ १ ॥

हे जातवेदा ( श्रमिदेव ) तुम सव जानते हो, मेरे लिए वह हिरएमथी ( सोने की ) लक्ष्मी ला दो ( बुला दो ) वह सोने के वर्ण वाली इरिग्णी, वह सोने और चांदे की माला वाली, (चन्द्रमा जैसी प्यारी और अपनी आभा से चमचमाती हुई ) चन्द्रा को मेरे पास बुला होता १ में होड़ कि तह कि है कि कि पहला कर

तां म आवह जातवेदो छच्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरएयं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॥ २ ॥

उस को अच्छी तरह मेरे पास तक पहुंचा दो, हे जातवेदा, तुम्हारे वशमें तो सभी कुछ है दुनियां का सारा धन दौलत तुम्हारा ही तो है। तुम ऐसा करो कि वह लक्ष्मी मेरे यहां स्थिर होजाय कहीं जाये न जिससे कि मैं सोना, गाय, घोड़ा और आदमी 

अश्वपूर्वी रथमध्यां इस्तिनाद्यवोधिनीम् । श्रियं देवीमुपह्रये श्री मी देवीजुपताम् ॥ ३ ॥

जो श्री आगे आगे घोड़ों पर, वीचमें रथों पर और पीछे पीछे हाथियों पर उनके जयनाद का प्रबोधन करती हुई विजय यात्रा करती है, ( साहसियों का युद्धमें साथ देती है, ) उसी देवी को मैं बुला रहा हूं। देवीजी मुक्तपर कृपा करें, मेरे यहां आवें।। ३।। काँ सोस्मि तां हिरण्यपाकारामाद्री ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्। पद्में स्थितां पद्मवर्णी तामिहीपह्ये श्रियम् ॥ ४ ॥

उस (काँ) सुख स्वरूपा श्री को वही (सुखहीन) मैं यहां बुला रहा हूँ। उसकी चारदीवाली तक सोनेकी है। उसका हृद्य भी श्राद्र है पर श्रपने तेजसे वह सदा जलती रहती है। वह स्वयं सब बातों से द्वप्त रहती है पर दूसरों को द्वप्त करने में सदा लगी रहती है। वह पद्म में बैठा करती है (पद्म ही उसका श्रासन है।) वह स्वयं भी देखने सुनने में रूप रंग में एक पद्म के समान है।। ४।।

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टाग्रुदाराम्। तां पत्रनीमीं शरणं पपद्येऽलच्मीमें नश्यतां त्वां वृर्णे।।५।।

इस चन्द्रा को जो श्रयनी सुनहली छवि से प्रकाशित रहती है, जो श्रपने यश से सदा उज्वल देख पड़ती है, जो लोक के सभी देवी स्वभाव वाले लोगोंपर कृपा करती है (उनकी सेवा करती है) श्रीर जो वड़ी उदार भी है उसी पद्मिनी की शरण में मैं जा रहा हूँ। मेरी श्रलक्ष्मी का नाश हो जाय। लक्ष्मीजी, श्रव तो मैंने तुम्हें वर लिया है।। ५।।

श्रादित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनपतिस्तव हन्नोऽथ विल्वः। तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्र बाह्याऽअलन्मीः ६

हे आदित्य के समान ( सुनहले ) वर्ण वाली, ( जीवनमें सांम सबेरेका रंग दिखानेवाली ), यह तपसे उत्पन्न वनस्पति ( संसार रूपी वृत्त ) तुम्हारा यह बेलका वृत्त है। उसके फल ( अर्थात् श्री फल ) तपसे मायाके विन्नों और बाहरी दारिद्रयके दुःखोंको दूर भगा दें।। ६।।

उपतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । मोदुर्भूतो सुराष्ट्रे ऽस्मिन्कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७॥ देवों के सखा (विष्णु) मेरे यहां आवें। कीर्ति भी मिण के साथ आवे। वह इस सुराष्ट्रमें उत्पन्न होकर मुझे कीर्ति और ऋदि दोनों प्रदान करें॥ ७॥ जुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलच्मीर्नाश्याम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद् में गृहात्॥ ८॥

भूख और प्यास के दु:खों वाली जेठी अलक्ष्मी का मैं अब नाश कर रहा हूं। आप अभूति और असमृद्धि सभी को मेरे घर से भगा दीजिए ॥ ८ ॥

गन्धद्वारां दुराधर्षो नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥ ६ ॥

[ शब्दों की टिप्पणी पूरे सूक्तके अन्तमें देखिए ]

श्राप का द्वार है गन्ध, श्रापको दवा सकता वड़ा कठित है, श्राप सदा ही बढ़ती रहती है, श्राप करसी (श्रीर कूड़ा कर्कट) में भी रह सकती हैं, (वहां भी श्रपने भाई श्राप्त देव के समात चमकती रहती हैं)। श्राप सभी जड़ चेतन की मालिकन जो हैं उन्हीं श्रापको में यहाँ बुला रहा हूँ॥ ९॥ मनसः काममाकूर्ति वाचः सत्यमशीमहि।

पश्रुनांरूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १०॥

मन का काम और श्राकृति तथा वाणी का सत्य मुझे मिले पशुष्पों का रूप और अन्न की श्री मेरे घर रहे; और यश भी मेरे साथ रहे।। १०॥

कर्दमेन पजा भूता मिय सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥ ११ ॥

[ शब्दों का ऋर्थ पीछे ]

कर्म (१ प्रजापति २ कीचड़ ) से सचराचर प्रजा उत्पन्न हुई

है, मेरे यहां, हे कर्दम, तुम्हीं उत्पन्न हो जाओं ( अर्थात जिस प्रकार कर्दमने गृहस्थी की वृद्धि की उसी प्रकार मेरे यहां भी गृहस्थी की बढ़ती हो )। मेरे कुलमें पद्मकी माला वाली माता श्री को बसा दो ॥ ११॥

श्रापः स्टजन्तु स्निग्धानि चिक्नीत वस में गृहे। नि च देवीं मातरं श्रियं वासय में कुले॥ १२॥

(मेरी प्रार्थना है) आपो देवता (जल) स्निग्ध वस्तुओं की सृष्टि करें। और हे आर्द्र (दयार्द्र देव ) मेरे घरमें तुम वस जाओ। मेरे कुलमें माता श्री देवी का निवास करा दो॥ १२॥

आद्री पुष्करिणी पुष्टी पिङ्गलां (सुवर्णी हेम) पद्ममालिनीस् । १६८मी चन्द्रां, हिरएमयीं लच्मी जातवेदो म आवह ॥ १३॥

हे जातवेद मेरे लिए उन स्वर्णमयी लक्ष्मी का आवाहन कर दो जो आर्द्र है, पुष्कर वाली है, पुष्ट है, पिङ्गल है, पद्ममालिनी और चन्द्रा हैं॥ १३॥

त्राद्वी यः करिणीं यष्टिं सुवर्णी हेममालिनीम् । जर्द्राप्त्र्यो हिरएमयीं लच्मी जातवेदो म आह ॥ १४॥

हे जातवेदा ( अग्नि ) उस आर्द्रा करिग्रीका, उस सुवर्ण यष्टि, हेममालिनी सूर्या, हिरग्यमी लक्ष्मी को ले आइए ॥ १४ ॥ तांमआवह, जातवेदो छच्मीमनपगामिनीम् ।

यस्यां हिरएयं प्रभूतंगावो दास्योऽश्वाविदेयं पुरुषानहम् ।१५।

उस लक्ष्मीको मेरे यहां ले आइए जो कभी कुमार्ग में न जावे और जिसमें मुझे सोना, गाय, दासी, घोड़ा और पुरुष बहुत मिलें॥ १५॥

यः श्रुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्बहम्। श्रियः पश्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् ॥ १६॥

जो तनसे साफ और मनसे शुद्ध होकर नित्य घी का हवन करता है और श्री की कामनासे इस पन्द्रह ऋचाके सूक्तका सतत जप करता है (वह श्री को पा जाता है।)॥ १६ मो का करता है इति श्रीमुक्त समाप्तम् ।

ने किन्द्र कार्य कार्याल कि अने प्रश्नित हो स

#### ENSTREE TOTAL STEEL PERSON । अअथ लक्ष्मीसूक्तम्। जाहा जाहा जिल्ल

सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमान्यशोभे । भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिश्चवनभूतिकिर पसीद महाम् ।।१।।

कमल (के घर) में रहने वाली, हाथ में कमल रखनेवाली खूब रेशमी साड़ी पहनने वाली, गन्ध श्रीर माला से शाभित हे भगवति तुम विष्णुकी प्यारी हो, सबके मनको प्यारी लगनवाली हो, तीनो लाकोंको सुख संपत्ति उत्पन्न करनेवाली हो, मेरे ऊपर कुपाकरे। ११ धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः।

धनमिद्रो बृहस्पतिर्वरुएं धनमस्तु मे ॥ २ ॥

श्रमि मेरा धन हो ( अर्थात मुझे धन देवें ), वायु मेरा धन हो, सूर्य मेरा धन हो, वसु मेरा धन हो, इन्द्र मेरा धन हो, ब्रहस्पति श्रीर वहण भी मेरा धन हो। (ये सबलाग अपनी अपनी विभूति मुझे देवें अर्थात् तेज गति, बुद्धि, रूप, बल, विद्या, व्रत आदि )।२। वैनतेय सोमं पिव सोमं पिवतु दृत्रहा। सोमं धनस्य सोमिनो पहां ददातु सोमिनः ॥ ३ ॥

हे गरुड साम पीयो, इन्द्र भी साम पीवें । गुक्त साम पिलाने

बाले (त्रर्थात् पूजाकरनेवाले मुक्त) के सभी साम पीनेवाले (देवता) धन रूपी साम देवें ॥ ३ ॥ न क्रोधो न च मात्सर्य न छोभो नाग्रुभा मतिः। भवन्ति कृतपुरायानां भक्तानां सुक्तजापिनाम् ॥ ४ ॥

जा भक्त लक्ष्मी सूक्त जपते हैं और पुराय करते हैं उनका न क्रोध होता है न मात्सर्य (दूसरों से डाह ); न लाभ होता है और न केाई दूसरे प्रकार की श्रशुभ गुद्धि होती है ॥ ४ ॥ पद्मानने पद्मोरु पद्माचि पद्मसम्भवे । तन्मे भजसि पद्माचि येन सौख्यं लभाम्यहम् ॥ ५ ॥

हे कमलमुखी, तुम्हारी जांच कमलके समान है तुम्हारी आखें भी कमल जैसी है, तुम तो कमल से ही जन्मी भी हो इसलिए तुम अपने कमल नेत्रोंका मेरी ओर भी घुमाओ जिससे मुझे सुख मिले ॥५॥ विष्णुपत्नीं चमां देवीं माधवीं माधविषयाम् । विष्णुप्रियां सर्खी देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् ॥ ६॥

मैं उस देवीका नमस्कार करता हूँ जा विष्णुकी पत्नी है, स्वयं ज्ञमा (१ गुण, २ पृथ्वी) का रूप है, माधव को प्यारी माधवी (लता) है, श्रीर जिसे विष्णुप्रिया, सखी, श्रीर श्रम्युतवञ्जभा कहते हैं ॥ ६॥

महालंदम्यै च विद्यहे विष्णुपत्न्यै च धीमहि। तन्नो लच्मीः प्रचोदयात् ॥ ७॥

वस महालक्ष्मीका हम जानते हैं, उस विष्णुपत्नी का हम ध्यान करते हैं, वह हमारी (सव प्रकारकी) लक्ष्मीका बढ़ावे (और प्रेरित करें)॥ ७॥

पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मिष्ये पद्मदलायताचि । विश्विमिये विश्वमनोऽनुकुछे त्वत्पादपद्मं मिय सन्निधत्स्व ।।⊏।। हे कमल मुखी, तुम पद्मोंवाली हो, पत्ता भी तुम्हारा पद्मका रहता , पद्मोंका तुम बड़ी प्यारी हो, तुम्हारी आखे भी पद्म दलके समान बड़ी बड़ी है, तुम सभीका प्यारी लगती हो, संसार भरके मनके तुम अनुकूल लगती हो, तुम अपने चरणकमलों का मेरे यहां भी धरो।। दा।

त्रानन्दः कर्दमश्रीव चिक्रीत इति विश्रुताः। ऋषयस्ते त्रयः मोक्तास्वयं श्रोरेव देवता ॥ ६ ॥

श्रानन्द, कर्दम श्रौर चिक्कीत—ये जा तीन ऋषि कहे गये हैं। वे स्वयं श्री देवता ही हैं। (ये तीन लक्ष्मी के ही तीन रूप हैं)।।५॥ श्रूणरोगादिदारिद्रचं पापं च अपमृत्यवः। भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा।। १०॥

ऋषा, रोगादि, दारिद्रय, पाप और श्रप मृत्यु, (श्रकाल मृत्यु) भय शोक और मानसिक दुःख ये मेरे सर्वदा के लिए नष्ट होजाएँ ॥१०॥ श्रीवचिस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते ॥

थनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥११॥

श्री, वर्षस्व (तेज पूर्ण शक्ति) श्रायु, श्राराग्य, धन, धान, पशु, बहुत से लड़के श्रीर सी वर्ष की श्रायु मुझे मिले ॥ ११ ॥ इति श्री लक्ष्मीसृक्तं समाप्तम्

#### देवकृतलक्ष्मी स्तोत्रम्

च्नमस्वभगवत्यंब चमाशीले परात्परे । शुद्धसत्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते ॥ १ ॥

हे भगवती मा मुझे चमा करो तुम चमा शील हो बड़े से भी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बड़ी हो ( पिता विष्णु से भी वड़ी हो ), शुद्धसत्त्व हो तुम्हारा स्वरूप है ( तुम में रजोगुण और तमोगुण नाम के लिए भी नहीं है ), क्रोघ, लोम आदि देखों से तुम बहुत दूर हो।। १॥ जपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते । अक्षा सर्वकृति

त्वया विना जगत्सर्वे मृततुल्यं च निष्फलम् ॥ २ ॥

तुम सब अच्छी (साध्वी ) स्त्रियों की उपमा हो, देवताओं ने भी तुम्हारी पूजा की है। तुम्हारे बिना सारा जगत् मुद्दी के समान श्रीर निष्फल है॥२॥ कुल्ल-महिलो और कुल्लानिक

सर्वसंपत्स्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी । रासेश्वर्यिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः ॥ ३ ॥

तुम सभी प्रकार की संपत्ति का स्वरूप हो, हर एक के लिए चाहे जिस रूप को तुम रास की रानी और मालकिन हो, सभी ब्रियां तुम्हारी कला मात्र है ॥ ३०। वर्ष के कर्ड कार्यकार बीक दाह

कैलासे पार्वती त्वं च चीरोदे सिन्धुकन्यका ।

स्वर्गे त्वं च महालच्मीमर्त्यलच्मीयभूतले॥ ४॥ निकार

कैलाश पर तुम पार्वती हो, चीर सागर में तुम लक्ष्मी हो, स्वर्ग में तुम महालंक्ष्मी हो, और पृथ्वी पर नारी रूपा लक्ष्मी हो ॥ ४ ॥

वैकुंठे च महालच्मीर्देवदेवी सरस्वती ।

गंगा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः॥ ५ ॥

बैकुंठ में तुम महालक्ष्मी महादेव की देवी और सरस्त्रती है।, तुम्ही गंगा, तुलसी श्रीर सावित्रो हो ॥ ५ ॥

कुष्णपाणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम् । रासे रासेश्वरी त्वं च वृंदावनवने वने ॥ ६ ॥

तुम्ही कृष्ण की प्राणिधिदेवी हो, तुम्हीं गोलोक में स्वयं राधि-का हो तुम्ही वृन्दावन के वन में रासकी रासेश्वरी हो ॥ ६ ॥ कृष्णिपया त्वं भांडीरे चन्द्रा चन्द्रन कानने । विरजा चंपकवने शतशृगे च सुन्दरी ॥ ७ ॥

तुम भांडीरमें कृष्ण की प्रिया हो चन्दन। के बन में चन्द्रा हो चंपक बन में बिरजा हो श्रीर शतशृंग में सुंदरी हो ॥ ७ ॥ पद्मावती पद्मवने मालती मालतीवने ।

कुन्द्दन्ती कुन्द्वने सुशीला केतकीवने ॥ ८॥ पद्मवन में पद्मावती, मालती वन में मालती, कुंद्वन में कुंद्दन्ती श्रीर केतकी वन में सुशीला हो ॥ ८॥

कदंवमाला त्वं देवी। किदंवकाननेऽपि च। राजलक्मी राजगृहे गृहलक्मी गृहेगृहे ॥ ६॥

हे देवि तुम कदंब कानन में कदंव माला हो, राजगृह में राज-लक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी हो ॥ ९ ॥

इत्युक्त्वा देवताः सर्वा ग्रुन्योमनवस्तथा । रुरुदुर्नभ्रवदनाः ग्रुष्ककंठोष्ठतालुकाः ॥ १०॥

ऐसा कह कर सभी देवता, मुनि श्रीर मनुष्य रोपड़े, वे मुख नीचे किए हुएथे श्रीर उन के कंठ, श्रोठ श्रीर ताळू सूख गएथे ॥१०॥ इति लक्त्मीस्त्र्वं पुएयं सर्वदेवैः कृतं ग्रुभम् । यः पठेत्प्रातरुत्थाय स वै सर्व लभेद् भ्रुवम् ॥ ११ ॥

इस प्रकार जिस पुराय लक्ष्मी स्तव के। सब देवताओं ने किया था उसे जा सबेरे उठकर पाठ करेगा वह निश्चय ही सब कुछ पावेगा॥ ११॥ अभार्यो लभते भार्यो विनीतां सुसुतां सतीम् ।
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामितसुप्रियवादिनीस् ॥ १२ ॥
पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलांवरास् ।
अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीवनस् ॥ १३ ॥
परमैर्र्यपुक्तं च विद्यावंतं यशस्विनस् ।
भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भ्रष्टश्रीलभते श्रियस् ॥ १४ ॥
हतवन्धुलभेद्वं धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत् ।
कीर्तिहीनो लभेत्कीर्तिं मितिष्टा च लभेद् धुवस् ॥ १४ ॥
सर्वमंगलादंस्तोत्रं शोकसंतापनाशनस् ।
हर्षानंदकरंशरवद्धमेमोत्तसुह्त्यदस् ॥ १६ ॥

स्त्री हीन मनुष्य विनीत श्रीर पुत्र वाली, सती, सुशील, सुंदर, रम्य श्रीर मीठा बेालनेवाली, शुद्ध, कुलीन, केामल वस्त्रों वाली स्त्री पाता है श्रीर पुत्र हीन चिरजीवी वैष्ण्य पुत्र पाता है। जा परम। एरवर्य युक्त, विद्यावाला श्रीर यशस्त्री हो। श्रष्ट राज्य मनुष्य राज पाता है श्रीर श्रष्ट श्री श्रपनी खोई श्री कें। पा जाता है। भाई हीन भाई कें। श्रीर धन हीन धन पाता है। कीर्ति हीन कीर्ति श्रीर प्रतिष्ठा कें। पाता है। यह सर्व मंगलों कें। देनेवाला स्तात्र श्रोक संतापका नाश करता है, हुई श्रीर श्रानंद बढ़ाता है, धर्म, मोच श्रीर मित्रों कें। देता है॥ १२-१३-१४-१५-१६॥

इति श्रीदेवकृतं लक्ष्मीस्तोशं समाप्तम्

पर करेंग यह विश्वव की दव प्रत

HIS I DEP

#### गणेशाष्ट्रकम्

यतोऽनंतशक्तरेन्ताश्रजीवा यतो निगु णादममेया गुणास्ते। यतो भाति सर्वे त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गरोशं नमामो भजामः १

जिस की शक्ति का केई अन्त नहीं है, जिस से अनन्त जीव उत्पन्न हुए हैं, जो (स्वयं) निर्गुण है पर जिस से तेरे असंख्य गुण उत्पन्न हुए हैं, जिस के कारण ही यह सब (जगत्) सत्त्व, रज, तम के तीन भेदों में बंटा हुआ माछुम पड़ता है उस गणेश के। सदा प्रणाम करते हैं ॥ १॥

यतश्राविरासीज्जगत्सर्वमेतत्त्रथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेंद्रादयो देवसंघा मनुष्याः सद्। तंगणेशं नमामो भजामः॥२॥

जिस से यह सब जगत् उत्पन्न हुआ था, स्वयं ब्रह्मा, श्रीर विश्व व्यापी विष्णु उत्पन्न हुए, श्रीर जिस से इन्द्रादि देव संघ के साथ मनुष्य भी उत्पन्न हुए उस गरोश की प्रणाम करता हूं, भजना हूँ ॥ २ ॥

यतो विद्यान् भवा भूर्जलं च यतः सागराश्चंद्रमा व्योम वायुः। यतः स्थावरा जंगमा द्वतसंघाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ३

जिस से श्रमि, सूर्य, शंकर, पृथिवी, जल, सागर, चन्द्रमा, श्राकाश, वायु उत्पन्न हुए हैं जिससे स्थावर श्रीर जंगम, (सभी प्रकार के ) वृत्त उत्पन्न हुए हैं उस गणेश के। हम सदा प्रणाम करते हैं श्रीर भंजते हैं ॥ ३ ॥

यतो दानवाः किन्नरा यत्तसंघा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पत्तिकीटा यतो वीरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ जिससे दानव, किन्नर, यत्त्र, चारण, वारण (हाथी) श्वापद (शिकारी पश्च) पत्ती, कीडे और लताकी उत्पत्ति हुई है उस गणेश के। हम नमस्कार करते और सदा भजते हैं ॥४॥ यतो बुद्धिरज्ञाननाशो सुसुत्तोर्यतः संपदो भक्तसंतोषिकाः स्युः। यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ५

जिस से मुमुक्षु के बुद्धि होती है और श्रज्ञान का नाश होता है, जिस से भक्त की संतोष देनेवाली संपदाएं उत्पन्न होती है। जिस से विन्न नाश होता है, जिस से कार्य की सिद्धि होती है सदा हम उसी गएश का ॥ ५॥

यतः पुत्रसंपद्यतो वाञ्चितार्थो यतोऽभक्तविद्वास्तथाऽनेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः ।६।

जिस से पुत्र की संपदा मिलती जिस से मन चाही चीज मिलती है, जिस से अभक्तों के। बहुत प्रकार के बिन्न होते हैं जिस से शांक मोह होते हैं जिस से काम उत्पन्न होता है उसी गणेश के। । ६ ।। यतोऽनंतशक्तिः स शेषो वभूव धराधारणेऽनेक रूपे च शक्तः। यतोऽनंतशक्तिः स शेषो वभूव धराधारणेऽनेक रूपे च शक्तः। यतोऽनेक था स्वर्गलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः ७

जिस से अनंत शक्तिवाले शेष उत्पन्न हुए थे जो अनेक रूपसे पृथिवी के घारण करते हैं। जिस से अनेक प्रकार के स्वर्ग उत्पन्न हुए हैं उसी गणेश के। हम नस्कार करते हैं।। ७।। यतो वेदवाचो विकुंटा मनोभि: सदा नेति नेतीति यत्ता गृणंति। परत्रह्मरूपं चिदानंदभूतं सदा तं गर्णेशं नमामो भजामः।।८॥

जड़ां वेद की ऋचाएं भी छुंठित है। जाती हैं और वे भी जिसे नेति नेति कह कर सदा बखानती हैं उस परब्रह्म रूप और चिदानंद स्वरूप गणेश कें। इस सदा नमस्कार करते और भजते हैं।। द्रा पुनक्चे गणाधीश: स्तोत्रमेतत्पठेकार:। त्रिसंध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति ॥ ६ ॥

फिर गएश जी वेाले, इस स्तोत्र का तीनों सन्ध्यात्रों में तीन दिवस तक पाठ करने वाले के सब कार्य सिद्ध हो जांयगे॥ ९॥

यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकिमदं शुभम्। अष्टवारं जतुर्थ्या तु सोऽष्टसिद्धीरवामुयात्॥ १०॥

इन कल्यागाप्रद आठ स्रोकों का आठ दिवस तक या चतुर्थी के। ही आठ वार पाठ करने वाले के। अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हे।ती हैं॥ १०॥

यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिनेदिने । स मोचयेद्वंघगतं राजवध्यं न संशयः ॥ ११ ॥

एक महीने तक प्रतिदिन दस बार पाठ करने से राजशासनानुसार वध दण्ड के येग्य बन्दी के। भी छुड़ा लेता है ॥ ११ ॥
विद्याकामो लभेदिद्यां पुत्रार्थी पुत्रमामु यात् ।
वांछिताँ स्नभते सर्वानेकविंशतिवारतः ॥ १२ ॥
यो जपेत्परया भत्तया गजाननपरो नरः ।
एवम्रुत्तत्वा ततो देवश्चांतर्धानं गतः प्रभुः ॥ १३ ॥

भक्ति-पूर्वक श्रीगणेश का भजन करते हुए इस स्तेश्न के इक्कीस श्रावृत्तियों से, विद्यार्थी विद्या, पुत्र की कामना करने वाला पुत्र, तथा श्रान्य पदार्थों की इच्छा रखने वाला इष्ट वस्तु, प्राप्त कर लेता है। समर्थ श्रीगणेश देव इस तरह फल श्रुति कहने के बाद अन्तर्धान होगये॥ १२-१३॥

इति श्री गयोश पुरायो उपासना खबडे गयोशाष्ट्रकं सम्पूर्णम्

### आदित्य हृदयम्

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चात्रतो हष्ट्रा युद्धाय सम्रुपस्थितम्॥१॥

राम युद्ध करते करते थक गए थे। रावण के। अपने सामने
युद्ध के लिए तैयार देखकर वे चिन्तासे युद्धस्थल में खड़े थे।। १।।
देवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम्।
उपागम्यात्रवीद्वासमगस्त्योभगवान्निः॥ २॥

देवताओं के साथ रण देखने को भगवान् अगस्त ऋषि भी आए हुए थे। वे राम के पास जाकर वाले ॥ २ ॥ राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् । येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि ॥ ३ ॥

हे राम, तुम्हारी बाहें ते। बहुत बड़ी है (तुम बहुत बली हो पर) मैं एक पुराना रहस्य बताता हूँ उसे सुनो जिस से, बेटा, तुम युद्धमें सब शत्रुष्टों को जीत सकोंगे॥ ३॥

श्रादित्यहृद्यं पुष्यं सर्वशत्रुविनाशनम्। जयावहं जपेनित्यमत्त्रयंपरमं शिवम्॥ ४॥

श्रादित्य हृदय स्तात्र पुराय कर श्रीर सभी प्रकार के शत्रुश्चों के।
नाश करनेवाला है। ऐसे परम शिव श्रीर जय लाने वाले श्रच्य स्तात्र का नित्य जप करना चाहिए॥ ४॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।
चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् ॥ ५॥
रिश्ममन्तं सम्रुद्धन्तं देवासुरनमस्कृतम् ।
पूजयस्य विवस्यन्तं भास्करं भ्रवनेश्वरम् ॥ ६॥

तुम उदय होते हुए सूर्य की पूजा करो। वह सभी मंगल मागल्यां से भरे हुए है, सब पापों के नाशन हैं, चिन्ता और शोकके मिटानेवाले आयु के बढाने वाले और सब से ऊपर रहनेवाले (उत्तम) है। वे किरणमय है, देवता और असुर सभी उनको नमस्कार करते हैं, वे प्रकाश करनेवाले विवस्वान् और भुवनों के ईश्वर हैं पाइ सर्वदेवात्मको होष तेजस्वी रिमभावनः।

एष देवां सुरगणाँ ल्लोकान् पाति गमस्तिभिः॥ ७॥

यह तेजस्वी रिश्म भावन सूर्य सभी देवतात्रों की खात्मा हैं। यह देवासुरों तथा ख्रन्य लागों के। ख्रपनी किरणों से पालते हैं।।।। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवःस्कन्दःमजापतिः।

महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमोह्यांपतिः॥ ८॥

यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापित, महेन्द्र, धनद् (कुबेर), काल, यम साम श्रीर जलके पित (वरुण्) हैं ॥ ८॥ पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनो मरुतो मनुः। वायुर्वह्निः प्रजापाणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः॥ ६॥

यही पितृगण, वसुगण, साध्यगण, दोनों श्रश्वनी कुमार, मक्र-दगण श्रीर मनु हैं। यही वायु, श्रमिन, प्रजापाण, ऋतुकर्ता श्रीर प्रभाकर हैं॥९॥ आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गमस्तिमान्। सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः॥१०॥ हरिदश्वः सदृस्तार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्।

तिमिरोन्मथनः शंभुस्त्वष्टा मार्तपड अंग्रुमान् ॥ ११ ॥ हिरएयगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रवि ।

अग्निगर्भोऽदितेःपुत्रः शङ्कः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥

श्रादित्य, सिवता, सूर्य, खग, पूषा, गमस्तिमान, सुवर्ण के समान, भानु श्रौर स्वर्णरेता, दिवाकर हैं। यही हरिद्श्व, सहश्राचिं सप्त सि, मरीचिमान, तिमिरोन्मथन शंभु, त्वष्टा, मात्र्रह, श्रंशुमान, हिरएयगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रिव, श्रिप्तिमान, श्रिशिर, तपन, भास्कर, रिव, श्रिप्तिमान, श्राहित का पुत्र, शङ्क श्रौर शिशिर नाशन हैं॥ १०-११-१२॥ व्योमनाथस्तमोभेदि श्रुग्युजुःसामपार्गः।

घनदृष्टिरपां मित्रं विन्ध्यवीथीसवङ्गमः॥ १३॥

यही व्योमनाथ, तमाभेदी और ऋग्यजुः साम । (तीनों वेदके पारंगत विद्वान्) यही धन वृष्टि, अपां मित्र और विन्ध्याटवी के अपर उञ्जलनेवाले हैं ॥ १३॥

श्रातपी मएडली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः। कि

यही त्रातपी, मण्डली, सृत्यु, पिङ्गल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजा, रक्त श्रीर सर्वभवोद्भव हैं॥ १४॥

नत्तत्रग्रहतारांग्णामधियो विश्वभावनः।

तैजसामिप तेजस्वी द्वादशात्मनमोऽस्तुते ॥ १५ ॥

यही नचत्र, ग्रह श्रीर ताराश्रोंके राजा श्रीर विश्वकी भावना (स्थिति) के कारण हैं। यह तेजोंमें तेजस्वी हैं, हे द्वादशात्मन, तुम्हें नमस्कार है।। १५॥

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।

ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६ ॥

पूर्व गिरि कें। नमस्कार, पश्चिमी पहाड़ को नमस्कार और क्योतिगणोंके पति तथा दिन के अधिपति कें। नमस्कार है।। १६॥ जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः।

नमो नमः सहस्रांशो त्रादित्याय नमो नमः ॥ १७॥ नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मत्रवोधाय मार्तगढाय नमो नमः ॥ १८॥

जय, जयभद्र और हर्यश्वको नमस्कार । हे सहस्रांशा नमों नमः । आदित्य के। मेरा नमस्कार है । उम्र वीरका, सारङ्गके। पद्म प्रवेश और मार्तगडके। मेरा नमस्कार है ॥ १७-१८ ॥ ब्रह्मेशानाच्युतंशाय सूर्यादित्यवर्षसे । भास्वते सर्वभन्ताय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १६॥

त्रह्मा इशान श्रीर श्रच्युतके ईश, सूर्य, श्रादित्यवर्षस, भगवान, सर्वभन्न श्रीर, रौद्र शरीरका नमस्कार ॥ १९ ॥ तमाश्राय हिमन्नाय शत्रुन्नायामितात्मने । कृतन्नन्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥

तम, हिम श्रीर शत्रुके नाश करनेवाले श्रमितात्मा व ले, कृतप्रका मारनेवाले देव श्रीर ज्यातियांके पतिका नमस्कार ॥२०॥ तप्तचामीकराभाय वहुये विश्वकर्मणे । नमस्तमे।ऽभिनिष्ठाय र्वये लोकसान्तिणे ॥ २१॥

तपे हुए सोनेके समान शोभावाले, वहन करनेवाले, विश्वकमां, समके। नाश करनेवाले, लोकके साच्ची रविको नमस्कार ॥ २१ ॥ नाशयत्येष वै भूतं तदेव सुजति । पाययत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः॥ २२ ॥

यही अपना स्मिष्टिको अपना स्मिष्टिको अपना स्मिष्टिक स्मिष

उत्पन्न करते हैं। यही अपनी किरणों से पिलाते हैं यही तपते हैं अगैर यही वरसते हैं॥ २२॥

एप सुप्तेषु जागार्ति भूतेषु परिनिष्ठितः।
एप एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्॥ २३॥

यह सब प्राणियों के सा जाने पर सबके भीतर बैठे हुए जागते रहते हैं। यहां श्रमिहे।त्र हैं श्रीर यही श्रमिहे।त्रियों के फल हैं॥ २३॥

वेदाश्र क्रतवश्रव क्रतूनां फलमेव च ।
यानि क्रत्यानि छोकेषु सर्व पूर्ण रविः प्रश्नः ॥ २४ ॥

वेद, ऋतु, ऋतुका फल, श्रीर लागोंमें जा ऋत्य होते हैं वह सब कुञ्ज यही रिव प्रभु हैं॥ २४॥

एनमापत्सु कुच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च । कोर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥

हे राघव, आपत्ति, कठिनाई, जंगल, और भयमें इनका नाम लेनेसे काई भी पुरुष दुःखी नहीं होता ॥ २५ ॥

पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिग्रुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥

एकाम होकर इन जगत्पति देवदेवकी पूजा करो। इस स्तेत्र का तीन बार जप करने पर युद्धोंमें विजयी हो जास्त्रोंगे ॥ २६ ॥ हान्से क्रियाक्त अस्मिन् चाणे महावाहो रावणं त्वं विधिष्यसि । एवसुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् ॥ २७ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इस च्रामें हे महाबाहु राम तुम रावणके। माराने। ऐसा हिकर त्र्यगस्य जहां से त्राए थे वहीं लौट गए॥ २७॥ प्रतिक्षुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा। धारयामास सुपीतो राघवः प्रयतात्मवान्॥ २८॥

इतना सुनकर महा तेजस्वी राम का शोक दूर हो गया श्रार शुद्ध श्रीर श्रात्मवान् होकर प्रसन्नता से उन्होंने इसे घारण किया (इसका श्रनुष्ठान किया ) ॥ २८॥

आदित्यं प्रेच्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् । त्रिराचम्य ग्रुचिर्भूत्वा धनुरादय वीर्यवान् ॥,२६ ॥

रावणं प्रेच्य हृष्टात्मा युद्धाय सम्रुपागमत् । सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् ॥ ३० ॥ अथ रिवरवदिक्तरीच्य रामं म्रुदितमनाः परमप्रहृष्यमाणः । निश्चित्रपतिसंज्ञयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ३१

आदित्यका दर्शन करके और इसका जप करके वे बड़े हिर्वित । तीनबार आचमन करके और शुचि होकर वीर्यवान रामने अध उठाया। फिर रावणका देखकर हर्षसे भरी हुई आत्मावाले मि युद्धके लिए चल पड़े। और सब उपायों से बड़े ध्यान से वे उसके वधके लिए लग गये इसी समय देवगणके बीचमें से सूर्यने रावणकी भृत्यु सममकर और रामका देखकर बड़े प्रसन्न ममसे हिर्षित होते हुए कहा—'जल्दी करो'॥ २९-३०-३१॥

म्कों और ।तोत्रों के कई शब्दों में करा मर्म रहता है अंद हरण के लिए श्रीस्क में करी विणी, कर्दम, चिक्कीत, जातवेदों आहि शब्द हैं। इनको सममाने के लिए टिप्पणों आवश्यक थी प् स्थान और समय नहीं है। केवल एक बात अवश्य जान लें चाहिए कि ऐसे मर्म भरे शब्द तीन प्रकार से समझे जाते हैं—

१. साहित्यिक विवेचना श्रीर व्याख्या से (कोष, निरुत्त प्रपाख्यां श्रुलंकार श्रादि से )

describerations result extransion

of the first production of the second

- २. अनुभरी विद्वानों और मंतों के सत्संग से
- ३. और स्वयं अपनी आत्मानुभूति से

the Pilet Superior by the new 127, first

कुनु राज्यात्रात और अस्ति वृद्धान्य पाने माने पाने । राष्ट्र साहा—'स्टाईट करें' कि रहेन्सन से म

the manifest fact of the characters.





# कृष्णवारहरवरी लिख्यते

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ वर्णमाला और वारहखरी। ॐनमःसिद्धं॥ ॐनामासीधः श्रश्रा इई उऊ ऋत् लुल् एऐ श्रोश्री श्रंशः॥ (२) N ठयंजन N

क्रवगघड ॥ चछत्रभञ ॥ रहिड्या ॥ तथद्धन ॥ पुरुव्भम ॥ यर्लवश्व गहसम्बन्ध १२३४४६७८६१० ॥ श्रीकृष्णायनमः॥ ॥ अथ बारह खरीलि ख्यते ॥

कका-कमलनैन जनतेगए त्का

(3)

तेचित नहिं चेन। ट्याकुलजल विन मीनज्यों पलनहिं लागत नैन ॥१॥ खखा-खबर न पाई श्यामकी रहे मध्यूरी छाय। श्री तमविछ्रे हेसची कीजें कीनउ वाय ॥ २॥ गगा-गली गली हैं द्त फिरी मिरिधारी के काज। वे प्रीतम कितछिपिगए कर स व सुखके साज ॥ ३॥ घघा-भायल ज्योंविलपन फिरी हम वर्जकीवाल। उद्वत्म आ (8)

एमलो स्बीरहत गोपाल ॥४॥ नना-नित नव प्रीत वढावते न न्ल कुँवर वृज्वंद। वे प्रीतम किति छिपिगए डारिप्रेमके फंद्॥ ॥५॥ चचा-चिततेटारे ना ढरें मनमोहन चितचार। मध्कर हमघायल करा निरासि नेनकी कोर ॥६॥ छछा–छछबद्ध कारे मोहीसवे वाछितयाछिनमाहि। गइरह्योसव छाड़िके हमकोंबि ंरतनाहिं ॥ शा जजा-जाका

(X) रणतुम छिपिरहे सो हमजानं वीर। सबन पकरिके जाउँगी य श्मितिके तीर ॥८॥ झझान्तू मि २ झुक गिरिपरे प्रमप्रीति व ढाय। उद्धव मोहनकी कथाक हाँलांगे कहाँ सुनाय॥९॥:नना नगर दिहारा हमदियो तुमांके तिछिपे गुपाल । देह्दरशप्रभुआ इके अवमतिकरें। विहाल १०॥ टेटा-टरत नटारे नैनतें निरमो ही नँदलाल । कहाँ निरंतरवसि

(3)

रहे कौनगलीतुम बाल ॥ ११॥ ठठा-ठार बतावो कितगए उह राने कितठाँव। कहुँदेखे वृंदात वश्यामगए कितगाँव १२ डडा-डारपात ट्रहीसवे वेळीळ तावनराय। श्यामछिपाए मध् पुरी जीकहुदेव बताय ॥ १३ ॥ ढढा-ढोलवजाएक इतहों अहो पिया ब्रजचंद। प्राणिनाथ आर बहर्ण दरशदेहु नँदनंद्॥१४॥ नंदनंदन देखेकहूँ इतक

(9) इंव इत व्यास। सुन्दर म्रिति माधुरी मंद्रमंद्रमुसुक्यात १५। तता। ताळवेळी ळिति ळिगिरई हरीमिलनेकी आस। जैसेरटा पपीहरीं प्यासप्यास अक प्या स ॥१६॥ थथा। थोरेजलकीमा छरी महादीनजो होइ। सोगति अव इमकोभई रही विरहगति भोइ॥१७॥ ददा। दामिनिसी वजभामिनी छाडिगए वेपीर वहाँजाय कुविजारची आबि

न

ति

(=)

नातअहीर ॥१८॥ धधा । धृता शोपालनें हममोही सवनारि। भवचेरी चितमें वसी करिहिये हासारि ॥१९॥ ननां। निपटनि हुरानाहुरे अतिकपटी सवभां ए। वाकोजोकोइ माने सवै वा अजातनपांति ॥२०॥ पपा। पा ळेखीनजातहें भार २ आवत । उद्वतुम समुझाइयो शी ीतकवेन ॥ २५ ॥ फफा । पी हांसीश्यामकी गांसीचि

kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(3)

तवनवंक। इसमोरी वोली नहीं घायलकरीनिशंक ॥२२॥ वन वंकविलोचनबनचलन वेनवर वनवान । हमरेमनमें वस्तातः द्र र्याम्स्जान ॥२३॥ मनकपरीमेरे कानमें कहत छ्वेवात। लागीचटपटीकि सुनीअटपरीवात ॥२४॥गा मनमोहन मनमेंबसे मंगन तुआइ। मगनभई छवि निरं के मोहनआनसुहाइ

(06) या। ऐकवारमटुकीगही दिध नॉटरकाइ। तोरहारठादेभये इमंदम्सुकाइ ॥२६॥ ररा। । कतगेलमें कान्ह मांगत दांधे त्यहान। जोमागोसो ही जियो कि र ब्राकछ्गुमान ॥२७॥ लला। वानलालके लालनहसवकेसु ्वन। विपिन वारिका वागमें तिपावरें मेन ॥ २८॥ वावां। लिलासंदरकरी शेषनपावत ॥ श्रीवृन्दावनवीचमं कुंत Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(99) निकएविहार ॥२९॥ श्रास्त्रा रहरेनकीसंदरी ळीनीसबे ब् य। नैनसेनदेवायके वंशीम बजाय॥३०॥ ससा। सेनर जम्नागई गगरीधरिकेतीर दनंदनतहाँचारिगए हरीहरः चीर ॥३१॥ हहा । हॅसिप परी दोडकर जोरे वीर। न्य कीन्होनीरते जवहाँसिदीन्है। ॥३२॥ षषा। ष्याळनलाळकी क्रमीषटमास। वंशीतस्य

(99) ीन्हेरासाविलास ३३॥ ' र्मुवनरहीश्यामपे छा तेकुंजनभवनमं कीनदे वाय ॥३४॥ ज्ञा । ज्ञा श्रीकृष्णको वालरही म । कृत्य कृत्यकहिन इव द्रेमनामनिजमीन ३५॥ ) वारहखरी संपूर्ण ॥ ति श्रीकृष्णचंद्रजीकी ॥ जुगुलांकेशीरकी कीने।

Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तनमन धन नेवछावर ॥ टेक ॥ रिन शशि की की शोभा। ताहि निर्मे मन लोमा ॥ आर०॥ गम इयाम मुख निरखत री।न मुको रूप नेन भर छोजें।र ॥२॥ कंचन थार कर्याहरः हरि आये निर्मल । ॥ आर०॥ इ॥ क्र फूलन गलमाला ॥भारत सन बेठे नें दलाला।।ती

(38) मीरमकुट करमरली सोहे हेल वर वेप देख मनमोहे ।।आर० रोंह नील पीत परसारी ॥ कुंड विहारी गिरवर धारी॥आर्० क्षितम गिरिवर धारी 'रुरत सकल वजन श्रीशंकरभक्त सेठ गौरीशंकर गनेडीवाद mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तनमन धन नेवछ। बर् ॥ देक : न्ने अशि िहिन्से (34) खळानेन्हा ान्द्राहा ॥ ख उहुस पेइन दुहुन में ालनाहि ॥ सपेडसतहैकाळ वलजनपद् २ माहि॥१॥ ॥ होबी ॥ . . अ ।।अस्ति सन वेंडे नें दलाला॥ तोष CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa

श्रीविष्णुभगवानकृतं—

## महिन्नस्तोत्रम्।

हरि-हरतारतस्यसहितम् ।

श्रीमद्योगिवर्य्यविप्रराजेन्द्रविरचितभाष्येया तदात्मज पं० कालिकेश्वरदत्तविरचितभावार्थेन सम्बलितम् ।



प्रकाशक-

श्रीशंकरभक्त सेठ गौरीशंकर गनेडीवाला, छपरा।

मूल्य (=)

अर्थस्यमलं निकृतिः क्षमाच कामस्य रूपं वयुर्वयश्व ।। चार्मस्य यागाद्या दमस्च माक्षस्प सर्वापरमः कियामः॥१॥ नेशाः कजातिकासाभाः श्रम्बास्त्र न भी करा।।। विविगोपतयो इसः करकारि विनानिनं।।२।। पास्यति जल धरसम्यः मब्बरम्य है के जी वसी भे जिता, महित्र। तरदम पातन, पातक मके चिर्ह्णा जि॥

श्रीविष्णुभगवानकृतं—

## महिन्नस्तोत्रम्।

हरि-हरतारतम्यसहितम् ।

श्रीमद्योगिवर्य्यविषयाजेन्द्रविरचितथाष्येण तदात्मज पं० कालिकेश्वरदत्तविरचितभावार्थेन सम्बलितम् ।



प्रकाशक---

श्रीशंकरभक्त सेठ गौरीशंकर गनेडीवाला, छपरा।

मूल्य 🖭



# महिम्नस्तोत्रम् —

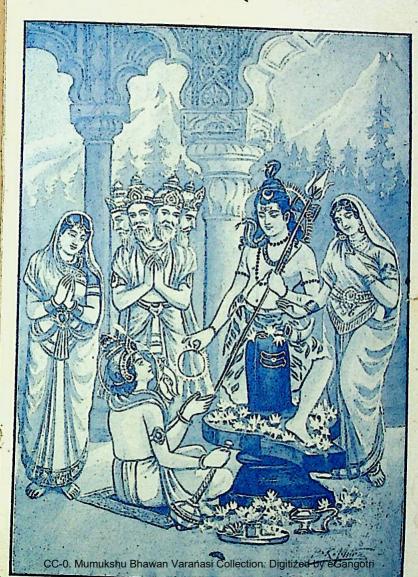

#### 🟶 श्रीशङ्करश्शरणम् 🕾

### प्रस्तावना।

श्रनेक शताब्दी से पुष्पदन्त महिम्नस्तोत्र का हिन्दूजनता में प्रचार है। प्रायः समस्त भक्तजन शिवपूजन में इसका पाठ किया करते हैं | शिवरहस्य के सप्तमांश में महिम्नस्तोत्र दो हैं—एक पुष्प-दन्तप्रणीत श्रीर दूसरा श्रीविष्णुप्रणीत | पुष्पदन्तप्रणीत महिम्न का सर्वस्तदर्शन नामक भाष्य श्रीमद्योगिवर्यकृत छुप चुका है |

श्रीविष्णुकृत महिम्नस्तोत्र का भी भाष्य परमहंस "श्रीविप्रराजेन्द्र" योगिवर्ध्य जीने उक्त पुराणों के श्रनुसार श्रुति, स्मृति, पुराण श्रादि प्रमाणों का उल्लेख कर प्रत्येक पद का अर्थ श्रीर भाव सरल संस्कृत माषा में सप्रमाण प्रथित किया है। योगिवर्ध जी के सभी प्रन्थों में प्रमाणों का संग्रह दर्शनीय व अत्यन्त उपयोगी है। व्याकरण में "शब्दामृत" की रचना श्लोकों में होने के कारण व्याकरणजिज्ञास् सुलमता श्रीर श्रव्य परिश्रम से समस्त व्याकरण का ज्ञान सम्पादन करते हुए उसे मुखोद्गत रख सकते हैं। श्रार्थ वन्धु-बान्धव इससे विश्रव न हों, इस सिदच्छा से प्रकाशक इस प्रन्थमाला के प्रकाशन में दीर्घ काल से प्रयत्न कर रहे हैं। इस कार्य में योगिवर्यजी के सुपुत्र पं कालिकेश्वर

दत्त पं ० अम्बिकाप्रसाद शर्मा और पं. लक्ष्मीप्रसाद शर्मा जीने पुत्र-धर्म का परिपालन करते हुए पुरतक देकर प्रकाशन की सम्मति प्रदान की है, उसके लिये उन्हें कोटिशः धन्यवाद है, श्रीशिवजी उन्हें सत्कार्य के लिये सदा सुबुद्धि प्रदान करें । योगिराज के प्रन्थ तथा चरित्र क्रमशः इस प्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे ।

श्री परमात्मा की श्रसीम कृपा से योगिरत्नमाला के द्वितीयर त्न माप्य सिंहत श्री विष्णुकृत शिवमिंहम्नस्तोत्र की सम्पादन कर श्राप लोगों की सेवामें उपिथत करता हूँ । पाठकों की सुगमता के लिये श्लोक वहुत बड़े श्रक्षरों में दिये गये हैं, श्रीर उनका संस्कृत माष्य हिन्दी भाषा में पं० कालिकेश्वर दत्त जी ने लिखा है। श्राप लोग इससे लाम उठाते हुए मेरे परिश्रम को सफल कर प्रकाशक की उत्साहनृद्धि करेंगे। योगिराज जी के सुशिष्य सहसों की संख्या में हैं। श्राशा है कि इस प्रन्थमाला को श्रपनाकर गुरुजी के समस्त पुस्तकप्रकाशन का श्रेय लेते हुए सुशिष्य का कर्त्तव्य पालन करेंगे। श्रुमम्।

आप लोगों का क्रपाकांची-

गौरीशङ्कर गनेडीवाला,

छपरा।

\* ॐ नमः शिवाय \*

#### श्रीविष्णुकृतं—

## महिम्नस्तोत्रम् ।

शिविहासवाचे।

महेशानन्ताच त्रिगुणरहितामेयविमल- गा। स्वराकारापारामितगुणगणाकार निभृते । निराधाराधारावरपैर निराधार परम-प्रभाषुराकारावरपर नमोऽवेद्य शिव ते ॥१॥

> सर्वशास्त्रार्थसारीयं सन्वैः पूज्यं महेश्वरम् ॥ नमस्क्रत्य परं भाष्यं निर्ममेऽहं शिवाज्ञया ॥२॥

त्रथ खल्वखिल ब्रह्मविष्टियन्द्रादिपृष्यस्तोत्रभाष्यम्बकुमुप-क्रमते—महेशिति। तथा चेहाणिमा महिमा चैव लिघमा गरिमा तथा। यत्र कामावसाई त्वम्प्राकाम्येशित्ववश्यतेति। ब्रह्मादिभ्यो ऽप्यष्टिचिद्धप्रदत्वेनापरिच्छिन्नत्वेन च महानित्यर्थः। तथैको देवो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँ लोकानीशते ईशनीभिरित्यादिश्रुतेः, एका शिकः शिवैकोऽपि शिक्तमानुच्यते शिवः। शक्तयः शिक्तमन्तोऽन्ये सर्वे शिक्तसमुद्भवा इत्यादिस्मृतेश्चेशानश्चेत्यर्थः। एवं न ब्रह्माणं न वा विष्णुं कुतोन्यान्पर्व्वताधिप। तमसाई शिवं सत्यं यास्यामि

निरुपद्रवम् ॥ यस्माद्वैधव्यजं दुःखं न भूतो न भविष्यति । श्रविनाशो यत श्राम्भुरसर्वज्ञश्चाप्य नुत्तम इत्यादिरमृत्या नाशारहितत्वेनानन्तश्चे-त्यादि बोध्यम् । तथा नान्तःप्रज्ञं नो बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं त प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानचनं प्रपञ्जोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं तुरीयं मन्यन्त इत्यादिश्रुतेश्चिगुणपरिच्छेदशून्यत्वमेव साचात्परतरं Sच्ययः शिवः। य श्रात्मा स कथं राम जायते श्रियतेSथवेत्यादि योगवाशिष्ठस्मृतेस्त्वप्रमेयत्वं विमलत्वं च तव सदाशिवस्यैव स्फु टीकृतमित्याशयः, तथा सप्त स्वराखयो प्रामा मूर्छनास्त्वेकविंशतिः। द्वाविंशतिस्तु श्रुतयस्तालाः पञ्चाशदुनका इत्यादिस्मृत्युक्तैः स्वरैरा-कीर्यंते स्तूयते तत्रापारगुणत्वेनामितगुणागारत्वेन सकलजगः द्धारणपोषणमयत्वेन च वाग्देवीधृतवछ्कीति न्यायेन रणयनमः हतिम्बीणां स्वरत्रामविभूषितां गायन्वृहद्रथं साम,शिवध्यानानुमोदित इत्यादि द्रप्रव्यम्। तथायो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर इत्यादिश्रुत्या तव सर्वाः धाररूपत्वे निराधारत्वेनामरवरत्वं वस्तुतस्त्वतिरिक्तस्य प्रपद्धवन जातस्य कल्पितत्त्रेनाधेयस्यैवाभावेन निराधारत्वेन परब्रह्मत्वमेव स्फुटोक्टतम् एवं तमेव भान्तमनुभान्ति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादिश्रुतेः । येन शब्दं रसं रूपं गन्धं जानासि राघव । तमात्मानं परब्रह्मं जानीहि परमेश्वरमित्यादियोगवाशिष्ठस्मृतेश्च प्रभापूराकारत्वं तद्दूरे तद्वदन्तिके तदुःसर्वस्यास्य बाह्यत इत्यादि श्रुतेश्चामरत्वं च हे शिव ! तबैवेति तस्मै ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥१॥

#### आवार्थः ।

दोहा-विप्रराज गुरुवर्य को, हृदयक्मल में ध्याय । टीका विष्णुमहिग्न की, भाषा करों वनाय ॥

श्री शिव जी ब्रह्मा-विष्ण्वादिदेशों को आप अणिमादि अष्ट सिद्धि देते हैं। अतः महान् हैं। अपनी त्रिविध शक्ति से इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, अतः आप ईशान हैं। आप नाशरहित हैं। आपके लिक्न का अन्त ब्रह्मा-विष्णु भी नहीं पा सके, अतः आप अतन्त हैं। बाहर तथा भीतर की बुद्धि से आप नहीं प्राप्त होते। आप त्रिगुण से परे और निष्कल हैं। आप आकाश से भी बढ़े, शुद्ध, स्क्ष्म नाशरहित और प्रमाण रहित हैं। सात स्वर, तीन प्राप्त, इक्कीस मृष्टिंना, वाइस श्रुति, उनचास ताल, छ राग और छत्तीस रागिनियों से आप गाये जाते हैं। बेद के आदि और अन्त में आप कहे गये हैं। वेदान्त आपको ब्रह्मरूप कहता है। आप सबके आधार हैं। किन्तु आपका आधार कोई नहीं है। आप ही की शक्ति से सब भासमान होते हैं। अतः आप में प्रभाप्राकारव है। आप सब जगह ब्यापक होकर रहते हैं। अतएव सबसे श्रेष्ठ और वेदवेश हे शिव! मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ १॥

नमो वेदावेद्याखिलजगढुपादूगनियत-स्वतन्त्रासामन्तानवधृत निजाकारविरते। निवर्तन्ते वाचरिशवमजरमप्राप्य मनसा यतोऽशक्ताः स्तीतुं सकृद्पि ग्रणातीत शिव ते ॥२॥

नतु सराणभावेन निर्गुणभावेन च तव सदाशिवस्य सर्वतः परत्वं दर्शितं तथापि न जानीमो वयं कथम्भूतस्त्वं दुःखगन्ताः सीति पुनराह-नम इति । एवन्तर्हि ब्रह्मस्यनिर्दिश्ये निर्गुर्से गुस् वृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साम्रात्सद्सतः परे इत्यादिना वेदानां ब्रह्मपरत्वं प्रतिपाद्य स्वयं कृष्णो द्वारकामगादित्याद्युकः या वेदानां ब्रह्मप्रत्वस्याघटमानत्वेन तव परब्रह्मणः सदाशिवस्य फलाव्याः प्यत्वेन वेदावेद्यत्वेप्यखिलजगद्भिन्ननिमित्तोऽतद्वःचावृत्तिरूप्तयोः पादानत्वेन नियतत्वेन चापरिच्छिन्नत्वं तवैवेत्यनन्यगत्वात्युन पुनर्भवते नम इत्यर्थः। तथा ब्रह्मण्यन्वेव विष्णोश्च रौद्रश्चेति लयसिधा। सर्वेपासो महादेवो ब्रह्मएडान्यखिलं जगदित्यादि रमृत्युक्त चा त्वासमन्तात्सालयो यस्मिन्सो यमन्तरसर्वप्रासरसद्गशिष स्तथैवानवधृतिः पुरातनाधारस्सर्वसाची तुरीयत्वेन निराकारस्सर्व सङ्गत्वेप्यसङ्गत्वेन विरतिश्च त्वय्येवेत्यर्थः। अतएव त्वद्यात्रया सर्वगताहता ते ध्यानेन चेतः परताहता ते। स्तुत्या हि वाचः परताहता ते ममापराधं त्रिविधं चमस्वेत्यादिसमृतिन्यायेन वाचं शुतयोऽपि त्वां सदाशिवम्पुरातनमपि त्वामप्रमेयगुण्त्वेन गुणातीत त्वमेव त्वचीति कृत्वा हे शिव ! सकृद्पि स्तोतुं अतयोऽप्यशाहा इति रीत्या सगुग्रस्यापि तव गुणातीतत्वं स्फुटीकृतम् ॥२॥

#### भावार्थः।

सगुण निर्गुण दोनों भाव से शिव श्रेष्ठ हैं। इस तात्पर्य पर विष्णु भगवान कहते हैं कि वेद से आप कहे जाते हैं तो वेदवेद्य हुए, किन्तु

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

निर्गुणस्य की हानि होती है। मन-वचन से परे कहें तो ध्यान कैसे होता।
यात्रा से प्रसन्न करें तो व्यापकत्व की हानि होती है। ध्यान-स्तुति से
प्रसन्न करें तो परत्व की हानि होती है। ज्ञान दो प्रकार का होता है-एक
फलव्यासिज्ञान, दूसरा वृत्तिव्यासिज्ञान, दोनों का लक्षण दीप के प्रकाश
से गृह में घटपटादि वस्तुओं का नेत्र के समक्ष प्रगट होना फलव्यासि
ज्ञान है और दीप की ज्योति भी नेत्र में प्रगट होती है, वह वृत्तिव्यासिज्ञान
है। वे शिव फलव्यासिज्ञान द्वारा अवाप्य हैं और वृत्तिव्यासिज्ञान द्वारा
प्राप्त हैं। अतः हे गुणातीत शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २॥

त्वदन्यद्वस्त्वेकं नहि श्रुवि समस्तं न भवतो है। विभिन्नं विश्वात्मन च परममस्तीह भवतः।

धुवं मायातीतस्त्वमसि सततं नात्र विषये न ते कृत्यं सत्यं क्वचिदिप नमः सर्वे शिव ते ॥३॥ विस्तित्वर व्यार्थ

नतु सगुणो निर्गुणस्माज्ञात्सद्सद्व्यक्तिवर्जितः। सर्व एव शिवस्साज्ञात्सिचिदानन्द्विप्रह इत्यादिस्मृत्याप्यतद्वश्यावृत्तिरूपतया कथं त्वमेवासीत्याह—त्वदन्यदिति। एवन्तर्हि प्रथमं सहजं ब्रह्ममायया शून्यमागतम्। शून्यात्प्रकृतिरीशश्च ततस्तेभ्योऽभवज्ञ-गदित्यादिस्मृत्या, तथा-धारियव्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां। यस्मिन्नोतिमदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुष्विति भगीरथजाह्ववीसम्वा-देनापि हे सदाशिव! त्वदन्यद्वस्त्वेकमि सजातीयादित्रिविधभेद्-युक्तं निह नास्तीत्यर्थः। श्रथं च हे विश्वात्मन्! शिवो गुरुः शिवो जीवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम्। शिव एव परं ब्रह्म शिवादन्यन्न किञ्चन इति स्मृत्या भवतः सकाशाच्छाटीवत्तन्तुिष्विति रीत्या विभिन्नं समस्त जगन्नास्ति नच, हे ईश ! भवतः परमुत्कृष्टमिष निह किञ्चिद्स्तीत्यर्थः। तथा ध्रुवं यथा स्यात्तथा मायातीतस्त्वम-सीति सततं नात्र विषये सिचदानन्दाख्ये प्रथमं सहजं त्रह्मोत्यादि-स्मृतिन्यायेन ते जगद्रूपं कृत्यरङ्जुसपीदिवन्मुगजलादिवच्च क्व-चिद्पि सत्यमस्तीति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यत इत्यादि-श्रुत्या सर्वरूपाय ते तुभ्यं हे शिव ! नमो नम इत्यर्थः ॥३॥

#### भावार्थः ॥

हे किव! आप सें अन्य कोई न हुआ, न है और न होगा। निगुण-सगुण और सत्-असत् सब आप ही हैं। मायामय और माया से परे आप ही हैं। गुरु, ईश्वर, जीव, माई, परव्रहा, दृष्ट, अदृष्ट सब कुछ आप हैं। आप से मिन्न कुछ नहीं है। जैसे सादी में डोरा—डोरा के निकाल लेने से सादी का पता नहीं कगता कि क्या हुई, उसी तरह जगत् रूप जो अम है सो रस्सी में सप तथा मृगजलवत् है। निश्चय करके आप माया से परे हैं और आप विश्वक्ष भी हैं। अतः सर्वरूप जो आप हैं सो आप को मैं नमस्कार करता हूँ॥॥

त्वयैवेमं लोकं निखिलममलं व्याप्य सततं तथैवान्यं लोकं स्थितमनघ देवोत्तम विभो । त्वयैवैतत्सप्टं जगदिखलमीशान भगवन् विलासोऽयं कश्चित्तव नमो मेध्य शिव ते ॥ ४॥ ननु कथं सर्वरूपस्य भवतः सकलकर्तृत्वं तवेत्यत्र दृष्टान्तं वक्तुमप्याद्द — त्वयैवेति । यथोर्णनाभिः सृजते गृह्वते चेत्यादिश्रुत्युक्तन्यायेन त्वयैवेमं भुरादिसप्तलोकं निलिलं सकलं यथा स्यात्तथै-वामलरूपेण निर्विवकारत्वेन व्याप्य सततं तिष्ठसीत्यर्थः । यथा स्वतं प्रति विष्युवाक्यम्—

यहं शिवश्शिवश्चायं त्वञ्च।पि शिव एव च । सर्वे शिवमयं भद्रे शिवाद्भिन्तं न किञ्चन ॥

इति समृत्या ज्ञातन्यम् । एवं हे ईशान ! भगवँ स्त्वयैवै तद् खिलं जगत्सृष्ट्रमिति मृगजलवत्तव विलासोऽयं 'यदिदं दृश्यते किञ्चित्तरननास्ति किमपि ध्रुवं। यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मक्तस्थले इत्यादिस्मृतिन्यायेन कश्चित्तव मायाविलासोऽयमित्यर्थः।

त्रह्मविष्णुसुरेशानां स्नष्टा च प्रभुरेव च। त्रह्माद्यः पिशाचान्तः यं हि देवसुपासते॥ इति भारतस्मृत्या हे शिव ! मेध्यरूपाय सकलपृत्याय ते तुभ्यं नमः॥ ४॥

#### भावार्थः।

हे शिव ! हम छोगों तथा चौदहों मुवनों को मृगजलवत् अथवा स्वप्नवत् आप ही ने उत्पन्न किया है। हे ईशान ! जैसे मकरी अपने शारीर से बहुत सूत्र अस्पन्न करती है, पुनः अपने में सब खोंच छेती है। उसी तरह यह अखिल जगत् आप की लीलामान्न है। हे पूज्य तथा मेध्य शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥४॥ जगत्सृष्टं पूर्व यदभवदुमाकान्त सततं
त्वया लीलामात्रात्तदपि सकलं रिचातमभूत्।
तदेवाग्रे भालपकटनयनाङ्गुत्तगृर्धेजर्जगदम्बा स्थास्यस्यज हर नमी वैद्य शिव ते ॥५॥

नतु ब्रह्मादींस्त्यक्त्वा कथं सदाशिवस्यैव सक्तसृष्टिकर्तृत्व सम्भवतीति सृष्टिनिदानत्वेनैव तद्दशंयति जगत्स्वृष्टिमिति । तद्यथा — यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्वं स नो बुद्धः शुभया संयुनक्तु । हिरण्यगर्भेस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीदित्यादि श्रुत्या, तथा—

> तमसा कालरुद्राख्यं रजसा कनकाएडजम्। सत्त्वेन सर्वगं विष्णुं निर्गुणत्वे महेश्वरम्॥

इति भारतोक्त्या जगत्कर्तृत्वेन हे उमाकान्त ! जगत्सृष्टं पूर्व यत्सततमभवत्तत्वया जीजामात्रादेव रिच्चतमभूदित्यर्थः । एवं ब्राह्मश्च वैष्णवश्चेति रौद्रश्चेति जयिष्ठिघेत्यादियथोक्तस्मृतिन्याः येनाग्रे सृष्ट्युत्तरमन्ते सदाशिवस्य तव भाजस्थप्रकटनयनाद्भुत-गणैस्तद्गतैविंस्फुलिङ्गेष्जीगहम्भ्वा त्वमेव स्थास्यसीति हे अजहर ! वेदवेद शिव एवंरूपाय भवते पुनः पुनर्नम इत्यर्थः ॥ ४॥

#### भावार्थः।

सृष्टि, पाकन और संदार तीनों भाप ही से होता है। रजोगुण से ब्रह्मा को उत्पन्न कर आप सृष्टि करते हैं। सतोगुण से विष्णु को उत्पन्न कर पालन करते और तमोगुण से चद्न को उत्पन्न कर संदार करते हैं। व्रह्मकर्प में आप ब्रह्मारूप से उत्पत्ति-स्थिति और संदार, विष्णु करण में विष्णु रूप से उत्पत्ति, स्थिति और संदार तथा च्रह्मकर्प में च्रह्मक्प से उत्पत्ति हिथति और संदार करते हैं। अतः हे ज्ञिव! यह सब आपकी कीळामात्र का कार्य्य है। वस्तुतः आप ही सब उत्पन्न करके सबकी रक्षा करते हैं। अन्त में अपने नृतीय अग्नि नेत्र से सबको भस्म कर आप अकेळे ही रह जाते हैं। अतः हे अजहर ज्ञिव! आपको मैं नमस्कार करता हूं॥ ५॥

विभूतीनामन्तो भवति भवतो भूतिविलसविजाकार, श्रीमन्त तव गुणसीमाप्यवगता।
अतद्वचाद्वत्याद्धा त्विय सकलवेदाश्च चिकता
भवन्त्येवासाममकृतिक नमो वर्ष्य शिव ते ॥६॥

नन्वेतावतापि भवतो विभूतीनामन्तः परं पारं को विजानी-यादित्याह—विभूतीनामिति । वत्रैवं सति हे विभूतिवित्तसंस्तव विभूतीनामन्तोऽवसानो भवतस्सकाशादेव सम्भवति नान्यस्मात्पा-दोस्यविश्वाभ्तानि त्रिपादस्यामृतं दिवीत्यादिश्रुतेरिति भावः । नन्वे-तावता सगुणनिर्गुस्योः कीहशो भेद इत्यत आह—निजाकार इति । तत्रेत्थं सति—

> गुणो हि गुणिनो भिन्नो नासौ तस्य गुणो मतः। त्रभिन्नोऽपि गुणो नास्य गुणो यद्वा गुणो न हि।

इति स्मृत्युक्तन्यायेन दुरवगममहिमत्वमेव तवेति चेत्कथं तहिं

त्वाम्वेदाः प्रवद्नतीत्याह —अतद्व चात्रत्येति। एवग्तर्हि मुखे नास्ति रूपम्ये चन्नुष्ठीदं विभात्यहो। रज्जौ सर्प इवाभासे तयोरद्याप्यनुद्भवा-दिति स्मृतिन्यायेन तद्रूपस्य नामरूपात्मकस्य जगतोस्ति भाति प्रियञ्चैवं लच्छो ब्रह्म तद्व चायुत्त्यापि त्विय सकलवेदा अद्धा साचाद्र सुञ्चिकता भवन्तो वेति, यो वेदादौ स्वरः प्रोक्को वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर इति न्यायेनासम्न्तात्सामप्रकृतिकत्वेन विलीनप्रकृतिकत्वेन समाध्यानन्द वर्षण्यकर्तृ-त्वेन हे शिव। ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥६॥

#### भावार्थः।

हे शिव ! आपकी विभूति का अन्त किसी ने नहीं पाया । वेद भी आपका माहात्म्य कहते समय चिकत हो जाते हैं कि क्या करें— सगुण कहें अथवा निर्मुण । क्योंकि गुण गुणी से अभिन्न है । वह कभी अतह्याहिन्छप से अर्थात् अज्ञात्म्हप से कहता है, कभी सगुण और कभी निर्मुण कहता है और कहते-कहते चुप हो जाता है । अतः हे वर्ष्य ! अर्थात् सर्वश्रेष्ठ शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥६॥

विराड् रूपं यत्ते सुक्तलिनगमागोचरमभू-त्रदेवेदं सत्यं भवति किमिदं भिन्नमथवा। न जाने देवेश त्रिनयन सुराराध्यचरण त्रमोङ्कारो वेदस्त्वमिस हि नमो घोर शिव ते॥॥ नन्वस्त्वेवं शिवमद्वैतं तुरीयं मन्यन्त इत्यादि श्रुतिवेद्यस्य परत्रद्वाणः सदोशिवस्य त्वद्यात्रया सर्वगता हता ते इत्युक्तन्यायेन मनोवाचामगोचरत्वं तथापीह प्रथ्वी पीठं जलाकारां लिक्कं नच्छत्रमालिका। पुष्पंचन्द्रार्कबिह्नस्तु दीपं गर्जो ध्विनः स्मृत इति स्मृत्युकस्य तथा द्यौर्मूर्द्धोहि विभोस्तस्य खं नाभिः परमेष्ठिनः। सोम-स्य्योग्नयो नेत्रे दिशः श्रोत्रे महात्मनः। वक्त्राद्धे ब्राह्मणा जाता ब्रह्मा च अगवान्विसः। इन्द्रविष्णुसुजाभ्यान्तु च्रत्रियाश्च महात्मनः॥ वैश्याश्चोद्द्यात्तु श्रूद्धाः पादात्पिनाकिन इति लिक्कपुराणसमृत्या विराङ्कपस्य सर्वथा गोचरत्वमेवास्तीवि चेत्तत्राह—विराङ्कपमिति। तत्रैवंसित सहस्रशोर्षा पुरुषः सहस्राद्धः सहस्रपादित्यादि श्रुत्या शिरो हि मन्दिरम्त्रोक्तं जिह्नोपरि यतः शिवः। रन्धाञ्जलामृतैः सिद्धन् जिह्ना घंटाध्वनिर्यत इत्यादिस्मृत्या। तथा—

यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिक्दीरिता।
सा सा माहेश्वरी शक्तिः स स सर्वो महेश्वरः॥
इति कद्रोपनिषच्छुत्या—
सर्वं जगद्यस्य रूपं दिग्वासा तेन कीर्त्यते।
गुणत्रयमयं शूलं शूली यस्माद्विभित सः॥
श्मशानव्यापि संसारस्तद्वासी कृपयार्थिनां।
वृषो धर्म इति प्रोक्तस्तमारूढो वृषी स्मृतः॥
एवम्बिधं महादेवं विदुर्ये सूत्तमदर्शिनः।

इति स्पृत्यापि यत्ते विराड्रूपं सकलितगमागोचरमभूदिति वदेवेदं सत्यमभवदसत्यस्वा किमिदं वतो भिन्नमथवा भिन्नम्वेति गुणो हि गुणिनो भिन्नमिति यथोक्तस्पृतिन्यायेन हे देव! सिचदिचतो गुणगुणिनोर्वा भेदाभेदं निरूपयितुं वा न जाने इति महत्संकटम्। अथ च—

व्य तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणिक्विष्यः स्पृत इति न्यायेन तथा ब्रह्मप्रणवसन्धानं नादो ज्योतिर्मयः शिवः । स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापायेऽकशुमानिवेति नादिवन्दूपनिषच्छ्र त्या ब्रह्मवीजत्वात्त्वमेवान् कारस्तद्वेद्यो वेदवेदाश्च त्वमेवासीति हे शिव ! तुभ्यमघोररूपत्वात् श्रघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वसर्वभयो नम्स्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्य इति यजुर्वेदश्रुत्या तस्मै ते नम इत्यर्थः ॥ ७ ॥

#### भावार्थः ।

हे शिव ! वेदों और पुराणों में जो आपका विराद् रूप वर्णित है कि आप के अनन्त सिर, अनन्त पैर और अनन्त नेत्र हैं । स्वर्ग आपका मस्तक, आकाश नामि, सूर्य-चन्द्र-अग्नि नेत्रऔर दसों दिशायें कर्ण हैं। आपके मुख से ब्राह्मण जाति और ब्रह्मा हुए । बाहु से इन्द्र, विष्णु और क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुई। आपके ऊरु से वैश्य और पैर से शूद्र जाति हुई। पुनः इस देह में सिर मन्दिर है, जिह्ना के उपर शिव हैं, ब्रह्मरन्ध्र से जल-धारा आती है जो मल-मूत्र का द्वार है। शिवालय शरीर है। इस जगत् में सब पुरुष शिव और सब स्त्री भगवती हैं। यह उपनिपद कहती है और सब जवत् के रूप आप हैं। अतः आपको कोग दिगम्बर कहते हैं। तीनों गुण आपसे उत्पन्न होते हैं । अतः आप त्रिश्चूळी हैं । आप धमरूप वृषम पर चढ़ते हैं। अतः वृषी हैं। यह जगत् रमशान है। उसमें आप रहते हैं। अतः दमशानवासी कहाते हैं। गुण गुणी से मिन्न है अथवा अभिन्न है, इसका कोई निश्चय नहीं है। आप ॐकार रूप हैं। यह सब पूर्वोक्त विषय मन और वचन से गम्य हैं। वेद आपको मन-वचन से

अगम्य कहता है। अतः हमारा वित्त सन्देह में पड़ा है कि आपको में क्या मानूँ ? आपको जगत्मय समझूँ या जगत् से भिन्न जानूँ । हे अघोर-रूप शिव ! मैं आपको नमस्कार करता हूं ॥ ७॥

यदन्तरतत्त्वज्ञा ग्रुनिवरगणा रूपमनघम् दिहाः।
जित्रे तवेदं सिब्बत्य स्वमनिस सदा सङ्गविहिताः।
यजुर्दिन्यानन्दन्तदिदमथवा किन्तु न तथा
किमेतज्जानेऽहं शरणद नमः सर्वेशिव ते॥=॥

नतु शिवमद्वैतं तुरीयं मन्यन्त इत्यादि श्रुतिवेदां योगिनो विभ्यति ह्यस्माद्भये भयद्शिन इत्यादि स्मृतिवेद्यक्व दुर्गमं किं स्वक्पिमित्याह—यद्नत इति । एवन्तर्हि समाधिनिर्धृतमलस्य चेत-सो निवेदितस्यात्मनि यत्मुखं भवेदिति श्रुत्या तथा ईश्वरश्चेतनः कर्ती पुरुषः कारणं शिवः। ब्रह्मविष्णू शशी सूर्य्यः शक्री देवाश्च सान्वयाः॥ सुन्यन्ते प्रस्यते चैव तमोभूतमिदं जगत् ॥ अप्रज्ञातं जग-त्सर्व तदा होको महेरवर इति भारतस्मृत्या यद्न्त:करणावच्छेदेन मुनिवरगणास्तत्त्वज्ञानरूपमनघम्पश्यन्ति तदेवेद्कत्र यथोक्तलन्तरां परव्रह्माख्यं शिवमद्वैतं, इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स इत्यादिस्मृतिन्यायेन स्वमन-सि सदाशिवं सञ्चित्यासङ्गशह्रोण दृढेन छित्वा ततः पद्नत-त्परिमागितव्यमित्यादिरीत्या सदा सङ्गविहिता मुनयो दिव्यानन्दं यजुरिति तदिदं त्वमेव वाथवान्यो वेत्ति किंत्विति विस्मयेन न जाने हेशरणद् ! सर्वरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ ८॥

#### भावार्थः।

हे शिव ! आप अद्वेततुरीयावस्था में प्राप्त होने वाछे शिव हैं — ऐसा अति कहती है। योग के जानने वाछे मुनि अन्तः करण में आपका ध्यान कर और सङ्गरहित होकर दिन्यानन्द को प्राप्त होते हैं तो आप वही हैं अथवा उससे भिन्न हैं। यह मैं नहीं कह सकता। अतः अशरण को शरणदेने वाछे है शिव ! आप को मैं नमस्कार करता हूं॥ ८॥

यया शक्तचा सृष्ट्वा जगद्य च संरच्य बहुधा ततः संहत्यैतिन्नवसिस तदाधारमथवा । इदं ते किं रूपं निरुपम न जाने हर विभो निसम्मः को वाऽयंतमिष हि नमो भन्य शिव ते ॥॥॥

निवह तत्स्रष्ट्वा तदेवानुप्रविश्वतीत्यादिश्रुतिन्यायेन तन्तुः पटयोरिव सृष्टिप्रवेशयोर्दु र्घटत्वं मन्यमानो विस्मयन्नाह— यया शक्त्येति । तन्नेत्थं सित, प्रथमं सहजं न्रह्म मायया शून्य-मागतिमत्यादिश्रुतिन्यायेन तथा जाने त्वामीशं जगतो योनिवीजयोः। शक्तोः शिवस्य च परं यत्तद्वह्म निरन्तरं । त्वमेव भगवन्नेतिच्छः वशक्तयोः ॥ विश्वं सृजसि पास्यित्स क्रीडन्मूर्णपटो यथेति भागवतोक्तया अधितघटनया यया शक्तवा जगत्सृष्ट्या अथ च पुनर्वद्वधा संरह्य पुनः संहृत्य चैतत्त्वं तद्र्पेण तदाधारक्रपेण वेति अथवा इदं किन्ते रूपं निरुपममिति न जाने हे हर विभो । निरुचयेन सर्गक्रमः को वा तमि न जाने इति ते तुभ्यमगम्य-शक्तये भव्यक्तपाय नम इत्यर्थः ॥ ९ ॥

#### भावार्थः ।

हे शिव ! आप की एक शक्ति ब्रह्मा होकर सृष्टि करती, दूसरी शिक्ष नारायण होकर पालन करती तथा तीसरी शक्ति रुद्ध होकर संहार करती है। जगत् की रचना कर और उसी में प्रविष्ट होकर आप रहते हैं। आप का असली रूप कौन है सो मैं निश्चय करके नहीं जान सकता। अतः हे विशुद्धर ! हे भव्यरूप ! आप को मैं नमस्कार करता हूं ॥ ९॥

तवानन्तान्याहुः श्रुचिपरमस्पाणि निगमास्तिदन्तर्भूतं यत्सदसदनिस्कतं त्विद्यपि ।
निस्कतं छन्दोभिर्निलयनमिदं चानिलयनम्
न विद्यातं ज्ञातं सक्रदपि नमो ज्येष्ठ शिव ते ।। १० ॥

नजु कविविधानि कीटग्रूपाणि च तव स्वरूपाणीत्याह—
तवानन्तनीति। तथा चेह—

भूरम्भांस्यनिलोऽनलोम्बरमहर्जाथो हिमांशुः पुमा-नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् । तेनास्यश्रवणात्तदर्थमननाद्धयानाम्च संकीर्तना-त्सिम्येत्तत्पुनरष्ट्रधा परिण्यतं चैश्वर्य्यमञ्याहतम् ॥

इत्यादिस्मृत्या शुचिपरमरूपाणि तवानन्त्यान्यन्यान्यपि निगमा-न्याहुरित्यर्थः। एवं अग्निर्मूर्धा चर्त्तूषि चन्द्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्यंष सर्वभूतान्तर।त्मेति मुण्डकोपनिषच्छुत्या तथा श्वात्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहमित्यादि श्रुतिस्मृतिवेद्यत्वेन निगमास्तद्ग्तर्भूतमप्राहुरिति पूर्वेणान्वयः, एवं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिज्ञीनस्य यः परः स महेश्वर इत्यादिश्रुत्या तदन्तर्भूतं यत्सदसन्निकककार्यं कारणव्यतिरिक्तं त्विदमपि शिवमद्वेतं तुरीयं छन्दोभिकक्तं कथित मित्यर्थः। तद्पि निजयनं सर्वाधारभूतं तथा सर्वक्रपत्वादनिजयन्तिति रज्जुसप्वन्मृगजजादिवचेति सक्रद्रिप निषेधशेषत्वेनाप्यविज्ञातं भवतीति, नमो ज्येष्ठाय च नमः श्रेष्ठाय च इति श्रुत्या ज्येष्ठाय सर्वश्रेष्ठाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः॥ १०॥

#### भावार्थः।

हे शिव ! आप का रूप अनन्त है। पृथ्वी अप, तेज, वायु और आकाशरूप हैं। विराट् रूप शरीर में आप जीवात्मारूप हैं। सबके आधार भूत आप हैं। आप का आधार कोई नहीं है। आप सबको जानते हैं और किसी ने भी आपको नहीं जाना। एवरभूत सब्श्रेष्ठ और ज्येष्ठरूप आप को मैं नमस्कार करता हूं।। १०।।

तवाभूत्सत्यञ्चानृतमि च सत्यानृतमभू- मा हतं सत्यं सत्यमृतप्रभयथा रूपसकत्तम् । यतः सत्यं सत्यं सममि समस्तं तव विभो त्रातं सत्यं सत्यं मृतमि नमो रुद्र शिव ते ॥११॥

नजु मुखे नामास्ति रूपम्चै चजुषोदं कुतो द्वयमित्यादिस्मृत्या जगतो मिथ्यात्वे स्थिते कथन्तर्हि सत्यमेवेदं जगद् भासत

इत्याह—तवाभूदिति । तत्रैवं सति रज्जौ सर्प इवानृतमपि जगत् तय त्वन्तस्सत्यममृतं शिवरूपमेवाभूदित्यर्थः। यथोक्तम्-नामरूपात्मकं विश्वं शिवरूपं न संशयः। दृश्यन्ते भगतिङ्गांकास्वस्मानमाहेश्वरी प्रजा । इति स्मृत्या अपर्वन-एकैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनोऽज्ञानिनो-रपीति स्मृतिन्यायेन ऋतं पृथिन्यादिकमिद्मसत्यमपि सत्यमिव प्रातिभासिकसत्तया भासते । एवं तत्त्वदर्शिनः सत्यमप्यनृतं जगदु-भयथा रूपं ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्च यथोकन्यायेनोभयथा सकलं भासत इत्यर्थ:। एवं "यस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इत्यादि हे विभो ! यतस्तवाभाससत्तवा त्वसत्यमपि जगद्वस्तुतः समस्तं सततक्रव सर्व्यं खिलवदं ब्रह्मेत्यादि श्रुवेरिधष्ठानसत्तया समस्तमेवावगतं भवतीति भावः। एवमाभाससत्तया ऋतं जगत्सत्यमिव भासते अथ च तदेव जगत्सत्यानुतरूपेण त्वत्त एव भासत इति महद्भयं वज्रमुदान्त इत्यादि श्रुतेस्तथा-रोद्यत्येव यः सर्वान् स्वस्मिन्मिकविवर्जितानिति स्मृत्या रुद्राकारतया वरिष्ठत्वाद्धेसदाशिव! ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥११॥

#### आवार्थः ।

हे जिव ! नामरूपासक जो जगत है सो सब मिथ्या है। परन्तु आपकी सत्ता से सत्य के सहक भासमान होता है। जैसे रस्ती में सपं। ज्ञानी के लिये सर्वत्र आप हैं और अज्ञानी के लिये जगत है। आपसे उत्पन्न हुआ जगत् आप ही की सत्तासे सत्यवत् भासमान होता है और जहां आपकी सत्ता अज्ञान वक्ष न हो, वह सत्य भी असत्य ही है। अपनी भक्ति से विमुख जनों को क्लानेवाले हे कृद ! हे जिव ! आपको नमस्कार है ॥ १९॥

न वामेयामेयं यदिष च नमेयं विरचितं

न वामेयामेयं रचितमिष मेयं विरचितुम्।

न प्रभेयं मेयं चेन्न खलु परमेयं परमयं

न मेयं नामेयं वरमिष नमो देव शिव ते ॥१२॥

निवह न च श्रोत्रस्य शब्देन सम्बन्धस्तस्य कारणन्तस्मिन्नन्यो न्यगे धर्मे सत्यसावप्यवारित इत्यादिस्मृतिन्यायेन तावच्छव्दाश्रयः त्वेन शब्दस्य तद्वतित्त्वेन च शब्दत्वस्य सिद्धान्योन्याश्रयापत्ते पदार्थमात्रस्यासिद्धःचापत्तावशिष्यमार्गं सर्व्वं खिलवदं शिवमद्वैतं ब्रह्मत्याह-न वेति। एवन्तर्हि यद्यपि गुणो हि गुणिनो भिन्नो नहि तस्य गुणो भवेदित्यादि यथोक्तश्रुतिस्मृतिन्यायेनाकाशादिपदार्थ मात्रासिद्धापत्तौ प्रमाण्गम्यत्वाभावेनाप्रमेयत्वापत्तिः । मेयामेययोः रच विरुद्धत्वात्तद्सम्भवापत्तिश्च तथापि तवाप्रमेयं विर्चितमिः त्यर्थः । तत्र यद्यपि मेयं मेयपरचिन्तनं मवितुमह्ति । तथाप्यघटितः तघटनाया गम्यशक्त या परम्बिरचितुमुद्यत इत्यर्थः। तत्र यद्यप्यमेगं मेयक्वेद्विरुद्धधर्मत्वाञ्च वा भवितुमहीत तर्हि परमेयं परब्रह्मस् रूपं परमञ्ज्ञ न खलु परतो मेयं भविष्यतीत्यर्थः। तत्रैवं सति, विज्ञाः तारमेके विजानीयादित्यादिश्रुत्या न प्रज्ञं नाप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञः मित्यादिशुत्या च वरं श्रेष्टमपि न प्रमेयं नामेयं तथापि, ब्रह्मएयज्ञान नाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेचितेति स्पृतिन्यायेन, शिवो देवो द्विजो ब्रह्म चत्रियस्तु हरि:स्पृत इत्यादि स्मृतिन्यायेन च देवाय महादेवाय है तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥१२॥

#### भावार्थः।

हे महादेव ! आकाशादि पश्चमूत परिमित हैं। आप अप्रमेय हैं—
प्रमाण रहित हैं । परन्तु जगन्मय होने से आप भी मेय अर्थात् परिमित
हुए । वस्तुतः आप मेयामेय तथा परिमित अपरिमित दोनों से रहित हैं और
दोनों के भीतर—बाहर रहने वाले हैं। अतः हे देववर ! आप को मैं
नमस्कार करता हूं॥ १२॥

न बाहाराहारं विद्यितमपि हारं विद्यसे

RI

}.

T·

तं

ह

į.

ŀ

ŀ

ŀ

यं

i.

ŀ

7

M d

नवाहारं हारी हरसि हर हारच हरसि। नवाहाराहारं परतरविहारं परतरं

परं जाने जाने निह खलु नमो विश्व शिव ते ॥१३॥

निन्वह सताञ्च न निषेघोस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते जगत्य-नेन न्यायेन नव्यर्थः प्रलयंगत इत्यादिस्मृत्या यदि सदाशिवातिरिक्तं सर्वे जगन्नास्त्येव तर्हि नेह नानेत्यादि किं निषम्यत इत्याह—

नवेति । तथा चेह्, भेदे सत्यपरस्तकी भेदमायापरोऽपरः । भेदे सत्यपरस्तकी ह्यसन्वेद्विरोधतः ॥ एष विज्ञानित्यमान्नेह् नानेति च श्रुतेरित्यादिस्मृतेश्चासत्यस्यापि जगतः सत्यत्वश्र-मस्यैव नेह् नानेत्यनेन निष्टृत्तिन्नेतु सत्यस्य जगतो निष्टृत्तिरित्यमिप्रायेण न वा न चाहारं ह्रियमाण्हारं विहितमपि भवितु-मसि त्वं हारमपि हरं मत्वा ब्राह्मश्च वैष्ण्वश्चेति रौद्रश्चेति लयिन्धि स्मृतिन्यायेन लीलया विहरसे त्विमत्याशयः । एवं न वा न

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चाहारं कृत्वा हारी भवितुमईसीति हे हर ! हारं रज्जुसपैवदिति वित्रमाणमेव हरिस वस्तुगत्या न हरिसीत्यर्थः। एवं सित-ब्राह्माद्य-स्पुरगणाः कथमत्र सित स्वर्गाद्यो वसतयः कथमत्र सित । यद्येकरूपममलं परमार्थवत्विमत्यादिस्मृतिन्यायेन नवाहारं त्विय सम्भवति किन्तु ब्रह्मादीनामिह लोकात्परतरिक्वहारं ततोऽपि परतरं विहारं यत्परं पारं तदेव समाधिनिधूतमलस्य चेतस इत्यादिरीत्या—ब्रह्मादिसुरनाथानां लोकेष्विप स दुर्लभः। य ज्ञानन्दः स ज्ञानन्दः स लोकः पारमेश्वर ॥ इति स्कान्दस्मृत्या नहि खलु जाने इति, हे शिव ! विश्वरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ १३ ॥

#### भावार्थः

हे हर! नवाहारा हार अर्थात् वंधनरूप हार को आप नहीं हरण करते। क्योंकि वस्तुतः वन्धन ही नहीं है। यह आप की छीछा मात्र है। सब कोकों के विहार से भी परतर विहार आप के छोक में है। वेद की श्रुति कहती है कि (ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या) एक ब्रह्म ही सत्य है जगत्मिथ्या है तो वस्तुतः जव जगत् कुछ है ही नहीं, तव उसको मिथ्या क्यों कहा!) यहां पर ब्रह्मज्ञानियों ने ऐसा विचार किया है कि माया से ब्रह्म में जी तुमको जगत्रू प्रश्नम है सो मिथ्या है, जैसे रस्सी में सप का अम। रस्सीमें सप आया नहीं, न गया। सप कप जो तुम्हारा अम है, उसका निषेध है। हे विद्यवरूप किव! वस्तुतः आप क्या हैं सो मैं नहीं जानता। जो इस भी आप हीं, मैं आपको नमस्कार करता हूं॥ १३॥

व तदेतत्तत्त्वन्ते सकत्वमि तत्त्वेन विदितं न तत्तत्त्वं तत्त्वं विदितमि तत्त्वेन विदितम्। न चैतत्तत्वञ्चेन्नियतमि तत्त्वं किश्च भवे-न ते तत्त्वं तत्त्वं त्वदिष च नमो वेद्य शिव ते ॥१४॥

ननु किमिदं किमस्य रूपं कथमिद्मभूद्स्य को हेतुः, इति न कदापि चिन्त्यचिन्त्यं धीमतां विश्वमित्यादि स्मृत्या सर्वस्य प्रपञ्जजातस्य जडरूपत्वात्कथमिह चैतन्यं विभाति इत्याह-यदेतदिति । एवन्तर्हि यस्य भासा सर्वेमिद् बिभातीत्यादिश्रुतेः। येन शब्द रसं रूपं गन्धं जानासि राघव । तमात्मानं परं ब्रह्म जानीहि परमेश्वरमित्यादि-स्मृतेश्च यदेतच्छ्रव्दस्पर्शादिविषयकं तत्त्वज्ञानं तत्सर्वे परम्रह्म-चैतन्याभासत्वेनैव विदितमित्यर्थः । नन्वस्तु शब्दस्पर्शोदिविषयक-ज्ञानम्परब्रह्मेव, परन्तु शब्दाश्रयत्वेनाकाशादीनां पञ्चतत्त्वानां ब्रह्मातिरिक्कत्वन्तु भवत्येवेति नेत्याह-न चैतत्तत्त्वमिति । तथा चेह तथैव नम इत्येतिकं नाम भवतो मतं न च शब्दगुण्त्वाहे नास्य वन्ध्यासुताद्भिदेत्यादि पूर्वोक्तरीत्या न चैतदाकाशादिकं तत्त्वञ्चेत्तर्हि नियतत्वं किमु भवेदिति पर्य्यवसिते तवापि तत्वं निर्धर्मकत्व। त्तद्पि न जाने इति वेद्वेद्यरूपाय शिवाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ १४ ॥

#### भावार्थः

हे शिव ! यह जगत् कहां से आया और इसका रूप कीन है और आकाशादि जो पांच तस्त हैं, स्रो वे जड़ हैं। आपका जो तस्त है, सो सब तस्वों से विदित है। कोई ऐसा तस्व नहीं है, जो आपसे पृथक् हो। वस्तुतः सर्व तस्वरूप आप का तस्व है और सब तस्व आपके भीतर हैं। अतः सब तस्वों से विहित अमरवरत्व आपको है। हे वेद्यरूप शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १४॥

इदं रूपं रूपं सदसदमलं रूपमिति चेन्न

जाने रूपं तत्तरतमिविभिन्नं परतरम्। यतो नान्यद्रूपं नियतमिप वेदैन्निगदितं

न जाने सर्वात्मन्कचिद्षि नमों उनन्त शिव ते ।। १५॥

नतु यदि सर्वे सर्वत्र सर्वदेति न्यायेन सर्व्व खिल्बदे नहीं कमस्ति चेत्किमिदं विश्वरूपं विभातीति तज्ञाह—इदं रूपमिति। तत्रेत्थं सित इदं यदि सदसतोः कार्य्यकारणयोजिगतो रूपमेव रूपव्येत्तार्थं सित इदं यदि सदसतोः कार्य्यकारणयोजिगतो रूपमेव रूपव्येत्वार्थं सित इदं यदि सदसतोः कार्य्यकारणयोजिगतो रूपमेव रूपव्येत्वार्थं सित इदं यदि सदसतोः कार्यकारणयोजिगतो रूपव्यं किमस्तीत्यर्थः। नतु तिर्हे केन प्रवलेन रूपेणेदं जगद्रपवद्भातीति चेत्तत्राह—यत इति। एवं सित-वायुर्यथैको भुवनं प्रविद्यो प्रतिरूपो विरूपो बभूव। तथा वशी सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्चेत्यादि श्रुत्या तथा योग्नौ रुद्रो यो श्राप्यवन्तर्य श्रोषधीर्विष्य श्राविवेश य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमोत्त्व ग्नये इति अर्थवेदश्रुत्या, यतो भवतो नान्यत्प्रथमूपं नियतमि वेदैनिगदितमपि तथापि न जाने हेसर्वोत्मन्! कचिद्पि श्रनन्तं रूपाय शिवाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः॥ १५॥

#### भावार्थः ।

हे शिव! आपका यह रूप सत् असत् दोनों रूप में है। दोनों से विहीन परतर परात्पर रूपको मैं नहीं जानता कि किस रूप में है। और यह वेद भी आपको नहीं जानता। सर्वातमा होकर आप सब रूपों में वतमान हैं। सब रूपों से परे विलक्षण रूप आपका है और आप अनन्त रूप हैं। अतः आप को मैं नमस्कार करता हूं॥ १५॥ य4 चि

महद्भूतं भूतं भवति च न भूतं तव विभो

यदा भूतं भूतं किष्ठ न भवतो भूतविषयैः।

यदा भूतं भू तं भवति न च भूतं हि भवितु

प्रभाभूतं भूतं भवति हि नमो ज्येष्ठ शिव ते।।१६॥

नतु यथा सतो जिननेविमसतोपि जिनने च, जन्यत्वमेव जन्यस्यानिव्वाच्यत्वं समर्प्यं यद्वयमित्यादि स्पृत्युक्तयायेन विरुद्धधर्मत्वात्कथं महद्भूतं प्रकृत्यादिजगद्भुपं भूतमुत्पन्नममवित अथ च, यस्त्वद्विरिक्तं हेविमो ! भूतमुत्पन्नं यथोक्तरीत्या विरुद्धः धर्मत्वान्न च निह् सम्भवतीति यदा च भूतं महदादिप्रकृतिजातं तमुत्पत्ननं अतएव सद्भूष्वेत्वतदा भवतो भूतविषयेशच किम्रु विशोधः कोपि नेत्यर्थः। यदा भूतं महदादिकं सर्व्वं भूतमुत्पन्नमभवति तदा यथोक्तरीत्या विरुद्धधर्मत्वान्त च निह् भूतं भवितुमह्ति। त्यर्थः। यतस्सव्वं सर्व्वं सर्वदेति न्यायेन सर्वं खिलवदं ब्रह्मेत्यादि श्रुत्या च सर्वं प्रपञ्चजातं तव प्रमाभूतमेवमस्तीति, नमो ज्येष्टाय

नमः श्रेष्ठाय चेत्यादि श्रुत्या ज्येष्ठरूपाय शिवाय ते तुस्यं नम् इत्यर्थः ॥ १६ ॥

## भावार्थः ।

हे शिव ! आप महदादि पञ्चभूत सम्भूत हैं तथा पञ्चभूत आप ही से सम्भूत हैं और पञ्चभूतों के विषय में आप हैं तथा सृगजलका पञ्चभू ों से परे प्रभासून आप हैं। सर्वभूतमय और सर्वभूतों से परे उवेष्टश्रेष्ठरूपमय आपको मैं वारम्बार नमस्कार करता हूं॥ १६॥

वशीभूता भूतास्सततमि भूतात्मकतया न ते भूता भूतास्तव यदि भूता विद्युतया। यतो भूता भूतास्तव तु निह भूतात्मकतया न वा भूता भूताःकचिदिप नमो भूत शिव ते।। १७॥

नतु ब्रह्मादितृण्पर्यन्तं स्तव्धीभूतं जगत्त्रयं। केनाविनाशिता किम्बां स्वरूपं विद्वभावयेत्याशङ्काम्परिहरन्नाह—वशीभूता इति। एवन्तिहैं, "भीषासाद्वातः पवते भीषोदयित सूर्यः भयादिनश्च वायुश्च मृत्युर्धावित पव्यमः" इति श्रुत्या तथा, यत्प्रेरितः प्रकुरते जन्मनानाप्रकारकमित्यादि समृत्या सत्तिमिति निश्चयेन भूताः प्राणिनस्त्वद्वशीभूता एवेत्ययंः, वस्तुतस्तु—धारयिष्यति ते वेगं रुद्धः स्त्वात्मा शरीरिणां। यस्मिन्नोतिमदं प्रीतं विश्वं साटीव तन्तुष्वित्यां दिस्मृतिन्यायेन भूतात्मकस्यैव त्वं विष्ठसीति न ते भूताः प्राणिनः पृथग्भूता यदिष पृथग्भासन्ते तदिष त्वद्विभूत्येव त्वन्माययैव भासन्ते इत्यर्थः। यथोकम्-जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः। पाशवद्धस्तथा जीवः पाशसुक्तः सदाशिव इति श्रत्या ज्ञातव्यम् यतश्च तव त्वन्तस्तु भूताः प्राणिनो भूता रज्जुसपीदिवन्मृगजलादि-यच जाता श्रपि निहं भूतात्मकतया त्वं निस्सङ्गत्वाद्भासत इति न-वा भूताः प्राणिनो भूतात्मकतया कचिद्पि वस्तुतो भासन्त इति हे शिव ! तवाधिष्ठानसत्तया भूतरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः॥१७॥

## भावार्थः।

हे सूतनाथ शिव ! पांचों सूत आपके वशीसूत हैं। आप सूतमय हैं और सूतों से रहित तथा सूतों से परे हैं। सर्वसूतमय होने से आप सूतात्मा हैं। सन-वचन के अगम्य होने से आप असूत हैं और कदाचित् सूतरूप भी हैं। अतः हे सुतरूप शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हूं।। १७॥

न ते माया माया सततमि मायामयतया

श्रुवं माया माया त्विय वर न मायामयमि ।

यदा मायामाया त्विय न खलु मायामयतया

न माया माया वा परमयमतस्ते शिव नमः ॥१८॥

नन्वेवमि मायान्तु प्रकृतिन्विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्। वस्थावयवभूतेन व्याप्तं सर्वमिदं जगिद्द्यादिश्रुत्या परम्रह्मणस्सदा-शिवस्य मायासवलत्वमेव किं न स्यादिति चेन्नेत्याह—न ते मायेति। तत्रेत्थं सति-यदिदं दृश्यते किव्चित्तन्नास्ति किमिप ध्रुवम्। यथा गन्धवैनगर यथा वारि मरुस्थल इत्यादिस्मृत्या ते तव सदाशिवस्य वस्तुतो मायाभासो नास्त्येव तथापि मायामयत्वा त्वं सततमपि भाससे इत्यर्थः । वस्तुतस्तु ध्रुवं यथा स्यात्तथा हेवर ! सर्वश्रेष्ठ ! त्वयि विषये या माया सा भासमानाऽस्त्येवेति कृत्वा न मायामयमपि त्वमसीत्यर्थः । तत्रैवं सित यदा या माया सा भा नास्त्येव तिर्हे निह खिल्विति निश्चयेन मायामयत्या तव भानिमिति या माया सा नास्त्येव तिर्हे सदाशिवे त्विय परमयत्वं स्वतः-सिद्धमिति ते तुभ्यं हेशिव नम इत्यर्थः ॥ १८॥

#### भावार्थः।

माया प्रकृति है, मायो महेदवर हैं और उन्हीं दोनों से सारा जात व्याप्त है। इस स्मृतिप्रमाण से आप मायामय हैं। इस पर विष्णु भगवान् कहते हैं कि 'न ते माया' निरंतर माया में रत रहते हुए भी आप में माया नहीं है। आप में माया हैं, यह जो अम है सो रज्जुसपैवत् अथवा मृग-जळवत् है। आप जो दृष्टिगोचर होते हैं सो जेसे स्वप्न में अनेक प्रकार की वस्तु देखने में आती है, जाग जाने पर कुछ नहीं रहता। उसी तरह आप में माया का आभास है। अतः हे शिव! आपको मैं नमस्कार करता हूं॥ १८॥

यदन्तस्सम्बेद्यं विदितमि वेदैनिंगदितं न वेद्यं वेद्यञ्चेन्नियतमि वेद्यं न विदितम्। तदेवेदं वेद्यं विदितमि वेद्यान्तनिकरै: कदा वेद्यं विदामितमित्रोऽतकर्यं शिव ते ॥१६॥ नतु त्वचात्रया सर्वगवाहता ते ध्यानेन चेतः परताहता ते इत्यादिस्मृतिन्यायेन शिवज्ञानस्य दुर्घटत्वं मन्वान श्राह—यद्न्त इति। एवन्ति 'त्रह्मएयज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्तिता। फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्धिक्तिराक्षतिमत्यादिस्मृत्या वृत्तिव्याप्त्या यद्न्तः स्सम्वेद्यमिति। विदितमपि फलव्याप्त्या वेदैन्तं विदितमित्यर्थः। एवं सित, न प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनमित्यादिश्चतेन्तं वेद्यं वेद्यव्यवेद्विज्ञातारमेकेन विज्ञानीयादिति श्रुतेन्तियतमपि परब्रह्मवेद्यां, वस्तुतो न विदितमित्यर्थः। तत्रवेत्यति साक्षादपरोज्ञाद्वह्मोत्यादिश्चतेद्वं विदितमित्यर्थः। तत्रवेत्यति साक्षादपरोज्ञाद्वह्मोत्यादिश्चतेद्वं विदितमपि वेदान्तिकरैव्वेदं विदितमपि वेदान्तिकरैव्वेदं विदितमपि वेदान्तिकरैव्वेदं विदितमपि वेदान्तिकरैव्वेदं विदितमपि वेदान्तिकरैव्वेदं हि शिव श्रुतकर्यक्षपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः॥१६॥

## भावार्थः ।

आपको यात्रा से प्रसन्न करें तो सर्वज्ञस्य की हानि होती है। यदि ध्यान और स्तुति से प्रसन्न करें तो व्यापकत्व की हानि होती है। अतः अन्तः-करण से आप वेद्य हैं, ऐसा वेद कहता है। परन्तु वेद्य-अवेद्य दोनों से रहित आपको वेदान्त कहता है। अष्टाङ्ग योग द्वारा ध्यान से सब योगी आपको वेद्य कहते हैं। इस वेद्य-अवेद्य के झगड़े में पड़कर हमारी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है और तर्क नष्ट हो जाते हैं। अतः हे अतर्क्य शिव! आपको मैं नमस्कार करता हूं॥ १९॥

शिवं शैवं भावं शिवमपि शिवाकारमशिवं न सत्यं शैवन्ति ज्ञिवमिति शिवं शैवमनिशम्।

## शिवं शान्तं मत्वा शिवपरमतत्त्वं शिवमयं न जाने तत्त्वत्वं शिवमति नमी भेद्य शिवते ॥२०॥

नन्वशिवस्तु शिवो न स्याच्छिवो वै त्वशिवो निह । तस्माच्छैके रूपेण शिवो वेदैनिंगद्यते ॥ इति स्मृत्या शिवस्य सर्वव्यापकत्वमाह्रियं शैवं भाविमिति । शिशब्दो मङ्गलार्थस्तु वकारो दातृवाचकः । मङ्गलानम्प्रदाता यः स शिवः परिकीर्तितः ॥ इति स्मृत्या तथा सर्वे शिवमयं जगत्, शिवाद्-यं न किञ्चन इति स्मृत्यापि सर्वेषु उद्यावचेषु शुद्धाशुद्धेषु सर्वभेदिभिन्नेषु जगद्धस्तुषु व्याप्याधितिष्ठ-तस्तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः । शिवं शान्तमिति । परात्परतरं मत्वा शिवं शान्तं सनातनं । सर्वं जगद्यस्य रूपं शिवाद्भिन्नं न किञ्चन इति स्मृत्या परतत्वं योगिभिद्धेयमिति सिद्धम् । तथा पाद्मे लहमीम्प्रिति विष्युवाक्यम् — अहं शिवः शिवश्चायं त्वञ्चापि शिव एव च । सर्वं शिवमयं मद्दे शिवाद्भिन्नं न किञ्चन ॥ इति स्मृत्या परात्परतरं शान्तं सर्वंजगन्मयं शिवं मत्वा भेद्यरूपाय नमो नम इत्यर्थः ॥२०॥

## भावार्थ:।

अशिव शिव नहीं और शिव अशिव नहीं है। जिनको वेद शिव शांत और परमतस्व कहते हैं। शुद्धाशुद्ध , उच्च-नीच सबमें व्यापक होकर आप रहते हैं। पद्मपुराण में लक्ष्मी के प्रति विष्णु भगवान् का मी वचन है कि हम शिव, तुम शिव और यह जगत् भी शिव है। शिवसे अन कुछ नहीं है 'शि' मंगल वाचक है 'व' देने के अर्थ में है। अर्थात् मंगक को देने वाला 'शिव' शब्द है। जगत् में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो शिव से भिन्न हो । अत: सब भेदाभेद वस्तुओं में व्यापक हे शिव ! भेदारूप आप को मैं नमस्कार करता हूं ॥ २०॥

यद् ज्ञात्वा तत्त्वं सकलमि संसारपतितं जगज्जन्माष्ट्रत्तिं वहति सततं दुः स्वनिलयम् । यदेतद्भज्ञात्वेव वहति च निष्टत्तिम्परतरां न जाने तत्तत्त्वं परिमिति नमो रेष्य शिव ते ॥२१॥

तथा च शिवं श्रज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं न त्यजति,
तदुक्तम्-यदा चर्मवदाकाशं वेष्टियिष्यन्ति मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय
दुःखस्यान्तो भविष्यतीति स्मृत्योक्तमर्थमाह—यद्ज्ञात्वेति। शिवं
श्रज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं वहति तथा तद्ज्ञानेन परतरां
शान्ति कभते यथा, विना शिवप्रसादं हि भ्रान्तिः कापि न नश्यति।
श्रत्यक्षमन्त्येते भ्रमराश्शिववर्जिताः॥ इति स्मृत्या तथा यद्चरम्परं
त्रह्म शिवं शान्तं निरामयमित्यादिश्रुत्या श्रवगंतव्यम्। संसारेसिननिकमपि वस्तुजातं शिवादन्यन्नास्ति सर्वं शिवमयं जगदित्यादि
स्मृत्या हे रेष्य शिव ! तुम्यं नमः इत्यर्थः॥ २१॥

## भावार्थः।

चामसे आकाश को महदेना सम्मव है, परन्तु विना आप को जाने दुःखं का अन्त होना सम्भव नहीं है। इस स्मृति का मावार्थ कहते हैं कि जिस परम तस्वको नहीं जानने से यह जगत् जन्म-मरणादि अनेक दुःखों को बार बार सहन करता है। जो आप का परम तस्व जान छेते हैं वे शान्ति

को प्राप्त होते हैं। जैसे कि स्मृति में कहा है कि बिना जिन के प्रताद है आन्ति नष्ट नहीं होती। अतः ज्ञिन में अम नहीं है। इस जगत् में कोई वस्त्र ऐसी नहीं है जो आपसे भिन्न हो। सब में सूक्ष्म रेखारूप से आप वर्तमा हैं। अतः हे रेष्य ज्ञिन! आप को मैं नमस्कार क्रस्ता हूं॥ २१॥

तदेवेदं रूपं निगमविषयं मङ्गलकरं

न दृष्टं केनापि ध्रुविमति विजाने शिव विभो। ततोऽस्मिंस्ते शम्भो नृहि मम विषादो ऽद्यविकृतिः

पयत्नाल्लोंभेस्मिन्न किमिप नमः पूर्ण शिव ते ॥२२॥

नतु वेदवेशे शिवैकत्वे ब्रह्मेत्याहुर्नपुंसकिमत्यादिस्मृत्या सर्वे मङ्गलकर्तृत्वं शिवस्यैवेत्यत ब्राह—तदेवेति । कीटो श्रमरयोगेन श्रमरो भवित श्रुवम् । मानवः शिवयोगेन शिवो भवित निश्चितिषित स्मृत्या तथा च नामक्ष्पात्मकं सर्वे शिवशत्क्यात्मकं जगदित्यादि स्मृत्यापि सर्वविश्वमयस्त्वमेवासि परन्तु यथार्थतया तव रूपं निश्चयेन कोपि न जानाति इत्यहं जाने, न्भः परं स्वात्मसमम्भवित्रणो न पारमीयुर्गतिमत्सु तद्वदित्यर्थो विचार्य्य मम विचे विषादो नास्ति । यञ्चेति नेतीत्यतदुत्सिस्मृचवेति स्मृत्या निषेधमुखेन वेदोपि कथयति—हे पूर्णरूपशिव ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ २२ ॥

## भावार्थः।

वेद से वेद्य और सब प्रकार का मंगक देने वाला आपका रूप है, परंतु आप के रूप को किसी ने ठीक तौर से नहीं जाना और आपकी महिमा के पार कोई नहीं गया। जैसे आकाश में पक्षी उद्देते हैं, परन्तु आकाश का अन्त किसी ने नहीं पाया, अपने-अपने बढ़के माफिक उद्देते हैं। उसी तरह आप का अन्त किसी ने नहीं पाया। अतः हमारे चित्त में विपाद नहीं है। जब किसी ने आप का रूप निश्चय रूप से नहीं जाना और मैंने भी नहीं जाना तो आपके रूप को जानने का जो साहस मैं करता हूं, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। हे पूर्ण रूप शिव! आपको मैं नमस्कार करता हूं॥ २२॥

तवाकर्णे गूढ़ं पद्परमच्छु:श्रुतिपरं तदेवाघस्तन्तयनपदवीं नात्र तनुते।

कदाचित्किञ्चिद्वा स्फुरतु कृपया चेतिस तव स्फुरदूपं भव्यं भव हर नमोऽनाद्य शिव ते ॥२३॥

तथा च-पिता यः सर्वत्रोकानां ब्रह्मविष्यवोश्च यः पिता। स शिवः सर्वत्रोकानां कृपाञ्चके तयोः पित ॥ इति स्कान्द्रसृत्या सर्व-रूपत्वं शिवस्यैवेत्यत श्राह-तवाकर्णीमिति । ननु यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं यश्चज्ञषा न पश्यित, येन चर्चूषि पश्यित इत्याहि श्रुत्या यत्किब्वित्कद्वाचिद्वा चित्ते स्फुरित दृष्टिपथमायाति तत्सर्वं तव कृपया श्रतो हे श्रनादिशित ! तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥२३॥

## भावार्थः।

हे शिष ! आपका रूप बहुत गृढ़ है। जो वचन, मन और चहु आदि इन्द्रियों के विषय में नहीं आता । वह वेद की श्रुतियों से भी परे हैं। उसका चक्कु आदि इन्द्रियों के विषय में आना असम्भव है, प्रश्तु यदि कचित् चित्त में आपका भन्य रूप भासमान हो जाता है से आपकी कृपा है। हे भव ! हे हर ! हे अनादि शिव ! आपको मैं नमस्का करता हूं ॥ २३ ॥

रत्वे त्विमन्दुर्भातुर्वो हुतश्चगसि वायुश्च सिल्लं त्विमन्दुर्भातुर्वो हुतश्चगसि वायुश्च सिल्लं त्विमेवाकाशोऽसि चितिरसि तथात्मासि भगवन् । स्व ततस्सर्वाकारस्य सिव्प्रसि भवतो भिन्नमथवा नतस्सर्यं सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त शिव ते ॥ २४॥

नतु सर्वरूपं भवं ज्ञात्वा लिंगे योर्चयति प्रभुमित्यादि स्मृत्वा शिवस्य सर्वरूपत्वं दश्यतीत्याह—त्वमिन्दुरिति । एवन्तर्हि सोम् प्रसादलव्यस्य सोम इत्येव धीमतः । उमया सहितो देवः सोम् इत्यमधीयत ॥ इति स्मृत्या तथा ख्रादित्यः सममृत्सोमात्सोमाद्वित्वः प्रजायते, इति स्मृत्यापि च, अपरख्र—नास्तमेति न चोदेति न शान्तो न विकारवान्। मानुभगं इति स्मृत इति स्मृत्या तद्भूपत्वं शिवस्य वेवि बोध्यम्, सुर्व्यंचन्द्रयोकत्पत्तिकर्तृत्वं तथा कद्भतेजःसमुद्भूतं द्विमूर्द्धां द्विनासिकमिति रौद्रकल्पोकत्या अमिक्तपत्वं अपरक्च पक्चभूतात्मकं विश्वं शिवरूपत्र संशय इति स्मृत्या पद्धभूतात्मकत्वं यद्भृतं भविष भविष्यति वा तत्सवं शिवरूपं तद्भिन्नं यद्वस्तु तत्सत्यमपि असत्य स्भवति हेत्रिनयन ! अनन्तशिव ! तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥ २४॥

## आवार्थः।

हे शिव ! सूर्य-चन्द्रमा की उत्पत्ति करने वाले तथा सूर्य-चन्द्र रूप आप हैं। उमा के साथ शिव को सोम कहते हैं। सोम से सूर्य-चन्द्र की उत्पत्ति हुई है। इस स्मृति के प्रमाण से आप सूर्यचन्द्र रूप हैं। यह सूर्य अस्त होता है, उद्य होता है और प्रहणादि दोपों से मलीन होता रहता है, परन्तु आप सर्वदा एक सहश रहते हैं। अनि भी सद्ध-रूप है। वायु, जल, आकाश और पृथ्वी आदि सब रूप में आप वर्तमान हैं। आप जीवारमारूप भी हैं। मैं सत्य सत्य कहता हूं कि आपसे मिस्न कोई वस्तु नहीं है। अतः हे त्रिनयन शिव! हे अनन्तरूप! आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥

विधुं घत्सेनित्यं शिरसि मृदुकएठे च गरलं नवं नागाहारं भित्ततममलं भासुरतनौ । करे शूलं भाले ज्वलनमनिशं तत्कि विने न तत्तत्त्वं जानेऽहं भव हर नमः कृष्य शिवते ॥२५॥

त्र्याप्ति तस्य व्यापकत्वं दर्शयति-चन्द्रमा मनसो जातश्चन्तोः सूर्य्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राण्य मुखादिनिरजायतेति श्रुत्या तथा वक्त्राद्वे ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां न्नत्रियास्तथा। वैश्याश्चोक-प्रदेशान्तु श्रूदाः पादात्पिनाकिन इति स्मृत्यापि एवं नमोस्तु नीलग्री-वाय सहस्रान्ताय मीद्ध्ये, इति श्रुत्यर्थं दर्शयितुमाह-विधुं घत्से इति। तथा च शिवस्य विराद्कपत्वं सवंदेवमयत्वमस्तीत्यभिप्रायेण शिरसि

विधुं चन्द्रमसं, घरसे द्धार। लीलया कंपठे कस्त्रीकण्वन्युने, इत्याः स्मृत्या नीलग्रीवः अथवा, नीलमविद्यारूपं तमः ग्रुणातीति नीलग्रीव तथा कदाचिदीशपादादाम्बुनिम्मील्यपरिमेलतः। पवनः पन्नोशे निपीतः पुण्यकारणात्॥ तेन, विश्वम्भराभाराधुरीण्व्यम्ब प्रवान्, भोगीश्वरत्वमचलमीशभूषण्वापि चेति वाल्मीकोक्तश्य नागाहारत्वं अपरख्य—विभूतिमंसितं भस्म चारं रचेति अस्मनः। भवन्ति पद्ध नामानि हेतुभिः पञ्चभिर्भृशमिति स्कान्दोत्या पञ्चभ लच्चण्युक्तं भस्मेति श्रूलाच्छूलसहस्राणि निष्पतंत्यस्यतेजसेशि भारतोक्तश्या श्रूलहस्तः, भालाच्यमालसम्भूतश्चित्रभानुर्भयंकरः, इति श्रित्यहस्योक्तश्या श्रूलहस्तः, भालाच्यमालसम्भूतश्चित्रभानुर्भयंकरः, इति श्रुत्य सुवर्णरजविभन्नं धनं कृष्यं सुवर्णदिवीजभूतं धनं तद्रपाय हेहर कृष्यरूपाय शिवाय ते तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः॥ २५॥

#### भावार्थः।

आपके मन से चन्द्रमा हुए, नेत्र से सूर्य हुए, कान से वायु, श्रुव से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और पैर से शूद्रजाति ही इत्यादि प्रमाणों से विष्णु भगवान कहते हैं कि हे शिव ! आप चन्त्र को छळाट में धारण करते हैं। सुरासुरों के तथा जगत् की रक्षा के निर्मिक काळकूट को कण्ठ में आप धारण किये नीळग्रीव कहाते हैं। अथवा वीर्ष ग्रीव आपका नाम इस कारण है कि नीळ जो अविद्याख्य तम है, उसर्व गुणाति अर्थात् ग्रहण करे इससे नीळग्रीव है। एक समय शेपनाग बर्ख खोंचकर पीते रहे, दैववश उसमें शिव का चरणास्त आ गया, उसी पीने से वे जिन के भूषण हुए और उनमें पृथ्वी धारण करने की शकि आयी। इस वाल्मीकीय के वाक्य से आप नागहार हैं। विभूति, मसित, मस्म, क्षार, रक्षा इन पांच नामों से युक्त मस्म को आप धारण करते हैं। आपके हाथ में त्रिश्चल और भाल में अग्निमय नेत्र है। हे महादेव! इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमें आप न हों। स्वण-रजता-दिका बीजभूत धन कृष्य कहाता है। अतः कृष्यरूप जो आप हैं, सो आपको नमस्कार है॥ २५॥

तवापाङ्गरुगन्दो यदि भवति भव्युरशुभकरः
कदाचित्कस्मिरिचल्लघुतर्गेत्रिऽपि प्रभुवति ।
स प्रवेतल्लोकान्विरचयितुमन्पोपि स महान्
कृपाधारोयन्ते सुरवर नमोऽनन्त शिव ते॥२६॥

तथा यन्नाप्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां न्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति श्रुत्यभिष्रायं दशंयन्नाह तवापाङ्गमिति । यदि लघुतरनरेपि तव कृपांकटान्तं भवति स विरि-चितुल्यः सृष्टिकर्ता भवति श्रुल्पोपि जनः महान्मवित यथा — विष्ण्वाद्या देवताः सर्वा रावणाद्याश्च रान्नसाः। जनकाद्याश्च राजानो गौतमाद्या महर्षयः। सर्वेशिवप्रसादेन ऐहिकामुष्मिकं फलम्। सम्प्राप्य भोगान्भुत्वाथ चान्ते शिवपुरं गता ॥ इतिस्मृत्या हे शिव! सर्वेषां ऐहिकपारलौकिकफलप्रदादृत्वं त्वय्येवेति बोध्यम् । मध्ये लिङ्गं सुधाश्वेतं विपुलं दीर्घमद्भुतम्। श्राकाशे तरसा तत्र वागुवाचा-शरीरिण्यो ॥ ब्रह्मविष्ण् मा विवादं कुरुतां वै परस्परं । लिङ्गस्यास्य

परम्पारं अधस्तादुपरि ध्रुवं ।। यो याति युवयोर्मध्ये स श्रेष्ठो वां स्हे हि । तदूष्कं गतवान्त्रह्मा हंसरूपी तदा किलः । वाराहरूपमास्ताः अधो द्रष्टुं गतो हरिः।। शताब्दं तौ श्रयत्नेन जातश्चोर्ध्वमधः क्रमहि त्यादिस्कान्दस्मृत्या अनन्तरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ २६॥

## भाषार्थः।

जिनके कृपाकटाक्ष होने पर खराब प्रारम्ध भी उत्तम हो जाती।
और जिनके कृद्ध हो जाने पर उत्तम प्रारम्ध भी फलदायक नहीं होतं
उस जिन में मेरा मन संकृष्ण करे। इस श्रुति का श्राक्षिप्राय लेकर विष्
भगवान कहते हैं कि हे जिन | आप का कृपाकटाक्ष यदि साधारण प्रा
के उपर भी हो जाय तो वह इस लोक की रचना करने की शक्ति रहः
है। विष्णवादि देवता, रावणादि राक्षस, गौतमादि महर्षि और जनभी
राजा, ये सब आप ही के कृपाकटोक्ष से लोकपूष्य तथा मान्य हुए हैं
यह आप की कृपा का प्रभाव है। हे अनन्तरूपिशव ! आप को मैं नमल्य

भवन्तं देवेशं शिवमितरगीवीग्यसदृशं

स्म प्रमादाद्यःकश्विद्यदि वदति चित्तेपि महुते
सुदुःखं लब्ध्वान्ते नरकमपि याति ध्रुवमिदं
ध्रुवं देवाराध्यामितग्रुण नमोऽनन्त शिव ते ॥१७

तथा च न समो न परस्तस्मान्महादेवेति कीर्तनात् । उपेशुः नवा देवा पिशाचा वयमीरिग्णेति स्कान्दस्मृत्या सर्वतः परि शिवस्यैवेति दर्शयन्नाह-भवन्तमिति । एवन्तर्हि देवदेव वृषाकी मित्यादिस्मृत्या भवन्तं देवदेवं इतरदेवसहशं प्रमादाद्यः कश्चिद्व् लपज्ञः पुरुषः कथयति वा चित्तेपि मनुते तदा ध्रुवं निश्चयेन सुदुःखं लब्ध्वा अन्ते ध्रुवं नरकं याति तद्यथोक्तम्-अन्यदेवसमंशुन्भुंये-जानन्ति विमोहिताः । ते यातनामिमां क्रूरां प्राप्नुवन्ति न संशयः इति स्कान्द्रस्ट्रया तथा—महादेवाधिकं विष्णं मनुते यस्तु मानवः तस्य वंशस्य सांकर्ण्यमनुमेयं विपश्चितेति पाराशरपुराणोक्तश्वापि च सर्वेषां देवभक्तानां त्वमेवाराध्योसि अतः हे अमितगुणागार शिव अनन्तरूप ! तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥२०॥

## भावार्थः।

हे देवेश ! देव-दानव दोनों आपकी उपासना करते हैं। अतः आपके सदश अथवा आपसे बढ़ा कोई नहीं है। जो पुरुष प्रमाद वश और देवों के सदश अथवा और देवों से छोटा आपको मानते हैं, वे अतिशय दुःखको मोग कर अन्त में नरकगामी होते हैं। अतः निक्चय करके सबके आराध्य देव आप ही हैं। हे अमित गुणागार शिव तथा अनन्तरूप! आपको मैं नमस्कार करता हूँ ।२७॥

मदोषे रत्नाढ्ये मृदुलतरसिंहासनवरे भवानीमारुद्धमसक्रदिष सम्बीच्य भवता। कृतंसम्यङ्नाट्यं प्रथितमपि बेदोपि बदति प्रभावः को बाऽयं तब हर नमी बीर्य शिव ते।।२८॥

निवह गन्धवयद्मपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरगणा-प्सरसाङ्गणाश्च येन्ये त्रिलोकनिलये सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोष- समये हरपार्श्वसंस्थाइति स्कान्दोक्त या शिवस्य सर्वे पूज्यत्वमाहप्रदोषेति । तथा च वाग्देवी धृतवरुलकी शतमुखी वेणुं द्धत्पक्क स्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती क्षेय प्रयोगान्नृता । विष्णुः सान्द्रमृदङ्ग वादनपटुर्देवास्समन्तात्स्थताः सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृहानीपतिमित्यादिस्कान्द्समृत्या पुनः—जगद्रज्ञाये त्वं नटिस नतु वामेव विसुतेति महिम्नोक्तया श्रपरञ्च जटाकटाहसंभ्रद्श्रमन्निति म्पनिर्मरोति तायहवोक्तया भवानीं रत्नसिंहासने संस्थाप्य ज्ञा-द्रचार्थं त्वं नृत्यं करोषि इति वेदो वद्ति तव प्रभावं कोपि व जानाति तथा नमो बलाय च बलप्रथमनाय चेति श्रुत्या सर्वे बलप्रदानृत्वेन वीर्यक्षपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥२०॥

## भावार्थः।

प्रतीप काछ में रत्नसिंहासन पर भवानी को बैठाकर गन्धर्व, यक्ष, पता, चरा, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, देव तथा अप्सरागण और तीनों छोकके भूत पिशाचादिगणों के साथ आप स्वर्थ जगत् की रक्षा के बिने नृत्य करते हैं। सरस्वती बाँसुरी बजाती हैं। इन्द्र वेण बजाते हैं। ब्रह्म ताछी बजाते हैं। रमा भगवती महाछक्ष्मी गान करती हैं। विष् भगवान मृदङ्ग बजाते हैं और सब देवगण अपना-अपना बाजा है का प्रतीप काछ में पार्वती पति का आराधन करते हैं। इस स्कन्द पुराण के कथनानुसार सब के उपास्य देव आप हैं। ऐसा वेद कहता है। आप का प्रभाव कीन जान सकता है। सबको बळ देने वाछे और सबके बंध ताजक वीट्यरूप आप हैं। आपको में नमस्कार करता हूँ ॥२न॥

धनुर्मेरुः शेषो धनुवरग्रणो यानमवनिः

त्रेडेनेस्
रवीन्द् ते चक्रे निगमनिकरा वाजिनिकराः ॥
पूर्वे लच्यं यन्ता विधिरिष्ठद्दरिश्चेति निगमः

क्रियेनं चाप्येषो निगदति नमः पूर्ण शिव ते ॥२६॥

J

तथा जगतीन्तु रथं कृत्वा संयोज्य वेद्वाजिनिमत्यादिस्त्रत्या शिवस्य सर्वाधिपतित्वं परिपूर्णत्वक्च द्रश्यतीत्यत आह—धनुर्मेक् रिति। निन्वह यद्वाणोऽभृच्छ्री पितर्थस्य यन्ता लोकेशोऽभूत्स्यन्दनं भूस्समस्ता वाह वेदा यस्य चैकेषु जाता दग्धा प्रामास्ताः पुरास्त-त्समः कः इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तःचा शिवस्य सर्वाधिपतित्वं दर्शयति एवक्च सुमेक्धंनुः शेषो धनुस्तन्तुः पृथ्वी यानं दिच्च णुद्वादशारन्तु षोडशारं तथोचरिमति स्मृत्या द्वादशक्तायुक्तः सूर्यः रथस्य दिच्चणचक्तः एवं षोडशक्तायुक्तश्चन्द्रः वामचकः अपरक्च रथाङ्गे चन्द्राक्षे रथचरणपाणिः सर इति स्मृत्या विष्णु-वर्षणोभूत् चत्वारो वेदा वाजिनः संजाता ब्रह्मा सार्थः इति वेदो वदति अतः हेपूर्णे शिव! तुभ्यं नमो नमः ॥२९॥

## भावार्थः ।

त्रिपुर वध के लिये सुमेरिपर्वत आपका धन्या हुआ था। शेप नाग धन्या के तन्तु हुये थे, पृथ्वी रथ हुई थी, स्टर्य-चन्द्र रथ के चक्र हुये थे, चारों वेद घोड़े बने थे विष्णु वाण हुए थे, ब्रह्मा सारथी हुए थे, एक ही बाण में ब्रिपुर के तीनों पुरों को आपने दग्ध कर दिया था। इस बात को वेद-उपनिपदादि सब कहते हैं। अतः हे पूर्णरूप शिव ! आपक्रे मैं नमस्कार करता हूँ ॥२६॥

मृदं सत्वोपेतं भवमनंघयुक्तञ्च रजसा

त्ये तमोयुक्तं शुद्धं हरमपि शिवं निष्कत्वमिति। वदत्वेषो वेदस्त्वमसि तद्धुपास्यं ध्रुवंमिदं

त्वमोङ्काराकारो ध्रुवमिति नमोऽनन्त शिव ते ॥३०॥

नन्वेवं तमसा कालकद्राख्यं रजसा कनकाएडजम्। सत्वेत सर्वगं विष्णुं गुणातीतो महेश्वरेति भारतोक्त थया गुणात्रयेण ब्रह्म विष्णुकद्रादीनुत्पाद्य स्वयं निष्कृत एवेत्याह—मृडमिति। तथा-जावे त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिवीजयोः। शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्रह्म निरन्तरम् ॥ त्वमेव भगवन्नेतिच्छ्रवशक्त्योः स्वक्तपयोः। विश्वं सृजसि पास्यत्मि क्रीड्न्नूर्णपटो यथेति श्रीमद्भागवतोक्त्या ब्रह्मविष्णवादीनामुत्पत्तिकर्तृत्वं सद्गशिवस्यैवेति बोध्यम्। श्रतः निश्चयेन सर्वदेवभक्तानां त्वमेवोपास्यः इति वेदो वद्ति श्रथं च शिवो हि प्रणावो होष प्रणावो हि शिव स्मृतः। वाच्यवाचकयोभेदी नात्यन्तं विद्यतेऽनघः॥ प्रकर्षेण नयेद्यो वै मोत्तं वः प्रणावं विदुर्वि स्मृत्या ॐकारक्षपोसि श्रतः हे श्रनन्त शिव। तुभ्यं नमः॥३०॥

## भावार्थः।

सृद रूप जो आपका है सो सरशाण युक्त होकर पाछन करता है। अब रूप जो आपका है सो रजीगुण युक्त होका सृष्टि करता है। हर रूप जो आपका है सो तमोगुण होकर नाश करता है। आप तीनों गुणों से परे निष्कल ब्रह्म और ऑकाररूप हैं। इस बात को वेद, उपनिपद, आरत आदि सब कहते हैं। जैसे मकड़ी अपने शरीर से बहुत सूत्र उत्पन्न करती हैं, फिर अपने में खींच लेती है। वैसे आप ही इस संसार का पालन, सृष्टि और संहार करके सबको अपने में लय कर स्वयं निष्कल होकर रहते हैं। हे अनन्त शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥३०॥

जगत्सुप्तिं बोर्धं त्रजति भवतो निर्गतपि

B

7

ì

ŧ

मृद्धति व्यापारं पुनरपि सुषुप्तिञ्च सकत्तम् । त्यार्यः व्यापारं व्यापारं पुनरपि सुषुप्तिञ्च सकत्तम् । त्यार्यः व्यापारं व्यापारं

एवं सर्वं जगद्यस्य रूपं दिग्वासा तेन कीर्त्यते इति स्मृत्या शिवस्य सर्वकर्तृत्वमस्तीत्याह—जगत्सुप्तिमिति । यथैको देवः सर्व-भूतेषु गूढो मायी कद्रो केवलो निष्कलश्चेति श्रुत्या तथा त्वत्तो हि जातं जगदेवदीश त्वय्येव भूतानि विशन्ति नित्यंत्वय्येव शम्मो विलयम्प्रयान्ति भूमौ यथा वृत्त्वलताद्योपीति पद्मपुराणे रामचन्द्रवाक्याद्यथोर्णनाभिः सृजते गृहते चेति स्मृत्या हे शिव ! सर्वं जगत्त्वत्तो जातं प्रवृत्तिं व्यवहारक्च कृत्वा पुनस्त्यय्येव लयं श्रजति त्वद्नयत्त्वत्थेरकव्य श्रन्यत्कोपि नास्तीत्यतः स्तुतियोग्याय शिवाय कल्याण्क्षपाय तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥३१॥

भावार्थः।

हे शिव ! यह जगत् आप ही से उत्पन्न होकर आप ही में रहता है

और सब व्यापार करके पुनः आप ही में छय हो जाता है। अन्य दूसरा कोई आपका प्रेरक नहीं है। सबके प्रेरक आप ही हैं। ऐसा वेद निपेध मुख करके बारम्बार कहता है। सर्वत्र साक्षात् रूप से जगत् में व्यापक होकर आप रहते हैं। अतः आप दिगम्बर हैं। आपही से जगत् उत्पन्न होकर आपही में रहता है पुनः आप ही में छय हो जाता है। ऐसा रामचन्द्र का भी वाक्य है। जैसे मकरी अपनी देह से बहुत सूत्र उत्पन्न करती है पुनः अपने में खींच छेती है। वैसे ही सब जगत् आप से हुआ है। पुनः आप ही में छय हो जाता है। अतः स्तुति योग्य जो आप हैं, सो आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥३१॥

तवैवांशो भाजस्तपति विधुरप्येति पवनः क्रिलं पवत्येषो विद्युरप्येति स्विलं पवत्येषो विद्युरप्येति स्विलं प्रवहित । तवाज्ञाकारित्वं सकलस्रुरवर्गस्य सततं क्रिलं स्वातन्त्रयं वहिस हि नमो वेद्य शिव ते ।।३२॥ स्वरं

श्रथापरव्य श्रादित्यस्सममृत्सोमात्सोमाद्विल्यः प्रजायते इति
स्मृत्या वत्परत्यं वर्णयन्नाह—तवैवांशेति । तस्मैतृणंनिद्धावतहहेति
श्रानिस्सर्वजवेन न द्ग्धं सशाकेति केनोपनिषच्छु त्या तथा भीषाः
स्माद्वातः पवते भोषोद्यति स्र्व्यः भयाद्गिनश्च वायुश्च मृत्युधीवि
पव्चमः पतादृशं महादेवं सर्वश्रुत्यन्तविश्रुतमित्यादि श्रुत्या त्वद्गः
याद्भागुस्तपति विधुर्गच्छिति पवनः प्रवहति वह्निज्वं तति जले
प्रवहति। सर्वेषां तवाज्ञाकारित्वंसिद्धम् सकत्तदेवगणानामिपस्वातः श्रं
नास्ति । ब्रह्मविद्युविवादे—ॐकारवाक्यम् । ब्रह्मन्नयं सृष्टिकावे

त्वां नियुक्ते रजोगुणैः । सत्वेन सर्वगं विष्णुं त्वां प्रेषयित केशव ॥ अतः स्वतन्त्रता विष्णोर्युवयोर्नास्ति कश्चन इति ॥ स्कान्द्रस्पृत्या तथा तपस्तप्त्वा कतुंकृत्वा दत्वा दानान्यनेकशः न वाक्छन्ति यतो लोका गर्भवासं सुदुस्सहम् स कथं भगवान्विष्णुः स्ववशक्वे जनाद्ने ॥ इति देवीभागवतोक्तयापि च देवानां स्वतन्त्रता नास्ति स्वतन्त्रस्त्वमेवासि श्चतः हे वेदवेद्य शिव ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥३२॥

₹

ř

t

ľ

ì

ŦĨ

#### भावार्थः।

है शिव ! आप ही के अंश से सूर्य उत्पन्न होकर ताप देते हैं। चन्द्रमा भी आप ही की आज्ञा से आफाश में चळते हैं। बायु बहते है। अग्नि बरते हैं। जळ बहता है। मृत्यु मारती है। यह सब आप ही की आज्ञा के भीतर हैं। स्वतन्त्र नहीं हैं। स्वतन्त्र एक आप ही हैं। वेद में भी छिखा है कि सब उन्हों की आज्ञा के भीतर हैं। टॅंकार का भी वचन असा विष्णु के प्रति है कि हे ब्रह्मा और विष्णु! तुम दोनो स्वतन्त्र नहीं हो देवी भागवत में भी कहा है कि तप-यज्ञादि कम करके मनुष्य परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मैं गर्भवास के दुःख से मुक्त हो जाऊँ। सो विष्णु भगवान की गर्भवास में रुचि क्यों हुई ? अतः वह भी स्वतंत्र नहीं हैं। हे वेद वेद्यशिव! आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥३२॥

नमो रुद्रानन्तामरवृर् नमः शंकर विभो।

नमो<sup>र</sup> गौरीनाथ त्रिनयन शरएयांत्रिकमत्त । मः सर्वः श्रीमन्नेघम्बदैश्वर्यनित्तय

स्मरारे पापारिन् जयजय नमः सेव्य शिव ते ॥३३॥

अथ ब्रह्मविष्णुमहेशानां स्रद्या च प्रभुरेव चेति भारतस्मृत्या च शिवस्य सर्वदेवमयत्वं दर्शयतीत्यत आह-नमो रुद्रायेति । रुद् दुःखं दुःखहेतुर्वा तद्रावयित नः प्रभुरित्यादिस्मृत्या अथवा रोद्यत्येव यस्सर्वान्स्विस्मन्मिक्तविवर्जितानित्यादि स्मृत्या रुद्राय नम इत्यथैः। तथा वाराहरूपमासाच अघो द्रष्टुङ्गवो हरिस्तद्र्ध्वं गतवान्त्रह्या हंस रूपी तदा किंत इत्यादि स्मृत्या अनन्ताय पुनर्नमः देवदेव महादेव विश्वस्य जगतः पते इति स्मृत्या अमरवराय तुभ्य नमः तथा शं कल्याणं करोतीति शंकराय सर्वान्देवानीशते जननीभिः परमशिकः भिरित्यादिश्र्त्या विभुरूपाय गौरीनाथाय नमः सर्वप्रासो महादेवो ब्रह्माएडान्यखिलं जगदिति समृत्या त्रिनेत्राय नमः । शिवे त्राति भक्तानोक्व भयं शर्यौषिणामित्यादि स्कान्द्स्मृत्या शएयां चिकमलाय नमः । यद्यथावस्थितं वस्तु तत्त्रथैव सदाशिवः । अयरनेनैव जानाति तेन प्रोक्तस्सदाशिवः ॥ इति स्कान्दस्मृत्या सर्वव्यापकाय नमः। देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवं। श्रीमन्तस्ते भवन्त्येव न तु लदम्याः पतिहैरिदित्यादिस्मृत्या श्रीकराय अघहराय नमः सुरास्ता-स्तामृद्धिं विद्धिति मह्द्भू प्रणितामित्यादिमहिम्नस्मृत्या मरुदैश्वर्यिनि लयाय नमः तथा च भालाचभालसम्मुतश्चित्रभानुर्भयं करः भस्मावशोषं कृत्वैव प्रशान्तस्तद्नन्तरमित्यादि शिवहरस्योक्तस्मृत्या कामनाशकराय नमः तथा ताबद्वर्जन्ति पापानि जन्मजन्मार्जितानि च यावन्त जाति शर्णं देही शिवपदाम्बुजिमत्यादि स्मृत्या पापनाशः कराय सर्वत्र जयरूपाय सेन्याय ते तुभ्यं त्रारं बारं नमो नम इत्यर्थः ॥३३॥

## भावार्थः।

आप अपनी भक्ति से विमुख जनोंको कलाते हैं अथवा रु नाम दुःख का है, तिसकों जो द्रावण करे अर्थात् नाश करे उसको रुद्र कहते हैं। अतः हे रुद्र ! हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा-विष्णु ये दोनों आपके लिंग का अन्त पाने को गये, किन्तु थिकत होकर छौट आये-उन्हें अन्त नहीं ही मिला। अनन्तरूप जो आप हैं, सो आपको नमस्कार है। हे शंकर ! हे गौरीनाथ ! हे त्रिनयन ! आपको नमस्कार है। हे शरण्यांधिकमल ! आपको नमस्कार है। जगत् में जो कुछ कार्य्य होता है, सो सब आपके सन्मुख होता है, अतः आप सर्वज्ञ हैं। ब्रह्म-विष्ण्वादि देवों का जो विभव है सो सब आप ही का दिया हुआ है। अतः लक्ष्मी को देने वाले आप हैं। हे कामनाशक ! हे पापारित् ! आपकी जय हो-जय हो। हे सर्वसेच्य शिव ! मैं आपको वारम्बार नमस्कार करता हूं ॥३३॥

महादेवामेयानघ्याण्यामसतत

त्र नमो भूयोभूयः पुनरिप नमस्ते पुनरिप।
पुराराते शम्भो पुनरिप नमस्ते शिव हीत् भी
नमो भूयो भूयः शिव शिव नमोऽनन्त शिव ते ॥३४॥

तथा च न समो न परस्तस्मान्महादेवेति कीर्तनादित्यादिसमृत्या सर्वेषां देवानां मध्ये शिवस्यैव महादेवत्वमस्तीत्यत आह—महा देवेति । प्रमाखरहितत्वेनामेयत्वं पापरहितत्वेनानघत्वं गुणसमृ-हत्वेन गुण्प्रामः मयि या परमा शिक्तिक्षितोक्या रचण्चमा तत्र हेतुर्महादेवः स सुदर्शनचक्रदः इति काशीखरडे विष्णुवाक्यम् एवम्भूतं शिवं वारं वारं पुनरिप वारम्वारं नमस्ते। क मे भुजाः पर्वतराजसारा क दानवः कृपणः सत्वहीनः इति स्कान्द्रसृत्या हेपुराराते! पुनरिपभूयोभूयः नमस्ते तथा च यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः इति स्मृत्या अनन्ताय ते तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः॥ ३४॥

#### भावार्थः।

हे महादेव ! आप अमेय अर्थात् प्रमाणरहित हैं और सब गुणग्राम गुणसमूह आप में हैं। अतः हम आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं। पुनः बारम्बार नमस्कार करते हैं। हे त्रिपुरारी ! पुनः वारम्बार आपको नमस्कार है। हे अनन्त शिव ! पुनः में आपको नमस्कार करता हूँ॥३४॥

कदाचिद्धगएयन्ते निविडनियता दृष्टिकणिकाः

कदाचिन्नज्ञाययपि सिकतलेशाः कुशालिना। अनन्तैराकन्पं शिवग्रणगणारचारुरसनै

र्ने शक्यनते चूनं गणियतुमुखित्व।पि सततम्।।३४॥

तथा च श्रसितिगिरिसमं स्थात्क ज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतक-वरशाखा लेखनीपत्रमुर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदिप तव गुणानामीश पारं न याति इत्यादिसमृत्या शिवगुणक-थनासम्भवं दर्शयन्नाह—कदाचिदिति । कदाचित् चृष्टिकिणकाः केनापि गण्यन्ते केनापि नच्चत्राण्यपि गण्यन्ते गङ्गायाः सिकताः

द्यपि केनचिद्गाययन्ते परन्तु तव महिम्नः गणाना श्रसम्भवः। यथायम्वा वेधा वेद नो नैव विष्णुर्नो वा वेदा वेद नो नैव वाणी तं देवेशं माद्दशः कोल्पमेघा याथार्थ्याद्वैवेत्यहो विश्वनाथिमिति ब्रह्मोय्डपुराणे व्यासोक्त-यापि बोध्यम् ॥६५॥

## भावार्थः।

है शिव ! कदाचित् वृष्टि की बूंदें कोई गणना करे तो कर सकता है और कदाचित् गङ्गा के सिकता कण गिनने में बहुत लोग कुमल हो सकते हैं और नक्षत्रों को भी ज्योतिष शास्त्र द्वारा गणना होना सम्भव है परन्तु आप की जो अनन्त महिमा है, उसका अन्त किसीने नहीं पाया और न पाने की सम्भावना ही है ॥३५॥

प्रमादाद्ये केचिद्वितिमप्राधाद्विषिहताः
कृताः सन्वेंऽपि प्रसमग्रुपयान्तु स्फुटतरम् ॥
शिवः श्रीमञ्ज्ञम्भो शिवशिवपहेशेति च जपन्
कचिल्लिङ्गाद्वारे शिवशिव वसामिस्थिरतरम् ॥३६॥

निवह कृतन्नो गुच्यते कल्पे तथान्ये वारतम्यतः। महापापोपः
पापेभ्यो मद्रोहेनैव निष्कृतिः ॥ शास्ताहं मोचकस्तेषां न यमो भैरवो
नहीति शिवरहस्योक्तस्मृत्यर्थे दर्शयन्नोह—प्रमादादिति। अथ
शिविकङ्गार्चनं साम्याद्विष्णुक्षपादिपूजनं तप्तचकाङ्कनं मोहान्मद्द्रोहः
परमो मतः इति स्मृत्या ये केचिद्विधिहताः प्रमादवशात् शिवद्रोहं
कुर्वन्ति तेषां प्रायश्चित्तं महेशरूद्रमहादेवेत्यादिनामजपेन अनन्य

शिवमकचा शुद्धचन्तीत्याशयः। तद्ययोक्तम् — कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा विप्रशतन्तथा पायारसमाश्रिते लिङ्गे मुच्यते नात्र संशयः इत्यादिसमृत्या बोध्यम् ॥३६॥

#### भावार्थः।

हे महादेव । प्रमादवज्ञ जो आपकी निन्दारूपी अपराध करते हैं। (निन्दा वही है कि और देवों के वरावर शिवं को मानना अवैदिक उर्ध्वं पुंड़ादिवेपको धारण करना) उन भाग्यहीन पुरुषों का अपराध केवल आपके नामस्मरण पूजन से ही दूर होता है। अन्यथा सैकड़ो व्रत यज्ञाह करने से नहीं दूर होता। विष्णु भगवान कहते हैं —हे शिव! शिव नाम जपते हुये अनन्य शिवभक्त होकर कब मैं एकान्तवासी होऊँगा, यही हमारी प्रार्थना है ॥३६॥

इति स्तुत्वा शिवं विष्णुः प्रणम्प च ग्रुहुर्षेहुः। निर्विष्णोन्वभवन्मन्त्रं कृताञ्जलिपुटः स्थितः ॥३०॥ तदा शिवः शिवं रूपं आदायोवाच सर्वगः॥ भीषयन्नखिलान्भूतान्मेघगम्मिर्या गिरा ॥३८॥ मदीयम्परमं रूपं कथं ज्ञेयं भवादशैः ॥ यन्न वेदैरिप ज्ञातमित्यु कत्वान्तर्द्धे शिवः ॥३६॥

नन्वेवं प्रकारेण बिष्णुः शिवं स्तुत्वा वारं वारं प्रणम्य अनन्य भनसः कृताञ्जितिपुदः स्थितः सन् अखिलान्भूतान्सीषयन शिवः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कल्याणुरूपमादाय मेघगम्भीरया वाएया विष्णुं प्रत्युवाचेति परमार्थः ॥३७॥ ॥३८॥

अथ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति श्रुतिश्रोक्तं मदीयं रूपं वाङ्म-नसातीतं तथा वेदैरिप न ज्ञातं तद्र्पं भवाहशैरल्पज्ञैः कथं ज्ञेय-मित्युक्तवा अन्तर्हितोऽभृदित्यर्थः॥ ३६॥

#### आवार्थः।

इस प्रकार विष्णु भगवान शव की स्तुति और वारम्बार प्रणाम करके हाथ जोड़कर वैठ रहे और शिवकी अनन्य भक्ति को हृदय में धारण करके ध्यानमग्न हो गये॥ ३७॥

इसके बाद शिव कल्याणरूप धारण कर अखिळ ब्रह्माण्ड की श्रुमित करते हुए ब्रह्मा-विष्णु के प्रति मेघ के सदश गम्भीर बाणी से बोछे—॥ ३८॥

तुम सबके सहशा अवपज्ञ पुरुष हमारे रूप को नहीं जान सकते। हमारा दिव्य रूप जो है, उसको वेद ने भी नहीं जाना। ऐसा कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये॥ ३९॥

ततः पुनर्विधिस्तत्र तपस्तप्तं समाचरत्।

विष्णुश्च शिवतत्त्वस्य ज्ञानार्थमतियत्नतः ॥४०॥

तादृशं शिवमेवेच्छन्पूजयित्वा वसाम्यहम्।

नान्यो ममार्च्यो देवेषु विना शम्भुं सनातनम् ॥४१॥

त्वयापि शांकरं लिङ्गं पूजनीयं प्रयत्नतः। विहायैवान्यदेवानां पूजनं शेष सर्वेदा ॥४२॥

इति श्रीशिवरहस्ये सप्तमांशे विष्णुकृतं शिवमहिस्नस्तोत्रे प्राण अ

तत्पश्चाद्धह्मा विष्णुश्च शिवतत्त्वज्ञानार्थं अति यत्नेन पुनसः पस्तप्तुं प्रवृत्तौ ॥ ४० ॥ ब्रह्माण्मप्रति विष्णुः कथयति-शिवतत्त्व-ज्ञानार्थः शिवं सम्पूज्यात्र वसामि । तद्यथोकः स्पृत्यन्तरे विष्णु वाक्यम्—षष्टिकोटियुगाज्ञाता मम शैवव्रतस्य हि । इदानीमपि देवेश शम्भुमें न प्रसीदतीत्यादिस्पृत्या देवानां मध्ये शिवं संत्यज्य नान्यम्पूज्ञयामीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ हेब्रह्मन् ! सर्वान्देवान्विह्यय त्वयापि यत्नतः शिविज्ञिः पूजनीयम् । यथोक्तम्-शिवान्यदेवास्त्वत्य-ल्पमैहिकामार्थकामदाः । अतिप्रीताः प्रयच्छन्ति स्वस्वशक्तयानुरोधतः इति स्पृत्या तेनैव अशेषसिद्धिमंविष्यतीति शिवम् ॥

इति श्रीयोगिराजेन विप्रराजेन वै कृतम् । सुधियस्तेन तुष्यन्तु भाष्यं नानार्थसंयुतम् ॥ ४२ ॥

#### भावार्थः।

इ सके बाद शिवतस्य प्राप्त करने के लिये ब्रह्मा-विष्णु दोनों तप करते में प्रवृत्त हुए ॥ ४०॥ विष्णु भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि हे ब्रह्मन् । शिव से अन्य किसी का मैं पूजन नहीं करता । जिन वि

का तुमको द्र्यन हुआ है, उन्होंका प्रजन करता हुआ सदा मैं यहीं रहता हूं ॥ ४१ ॥ सबको छोड़कर तुम भी शिविष्ठिष्ठ का यस्तप्रक प्रजन करो, इससे अशेप सिद्धि प्राप्त होगी।॥ ४२॥

इति श्रीविष्णुकृतमहिम्नस्तोन्न सापा टीका समाप्ताः।

कथितमिद्मगम्यं शास्त्रसिद्धान्तमेकम् परशिवपरतत्त्वं वेदमोक्तं हि यत्तु। बुधवरविदुषाम्वे सम्यगानन्दहेतोः कृत्विमल्भ्यमितानां दुःखसनाशनाय॥



# हरि-हरतारतम्यसहितम्।

#### श्रीगौरीशङ्कराभ्यां नमः।

## हरिहरतारतम्यम् ।

#### - OLD THE THE CO.

## ( वसन्ततिलकावृत्तं सर्वत्र )

अतिस्यृतिपुराणविशेषभाषान् **रहान्** निःशंकबुद्धिकुशलान् प्रणिपत्यं नित्यम्। अद्वैतमेकपभजं श्रितमेदबुद्धिः पृच्छाम्यहं इरिहरस्थिततारतम्यम् ॥ १ ॥ समुद्रसिखे वटपत्रशायी एक: समुद्रशरिषित्रपुरमभेदे । त्वन्यः वान्योरिधक इत्यतुचित्य दृद्धाः सत्यं वदंतु तिममं वयमाश्रयामः ॥ २ ॥ भुजंगशयने स्वपतीह नित्य-एको मन्यो भुजंगकटको नटतीइ नित्यम् । को वा सत्यं

| एकः पुनर्भुवि दघौ नवनीतखंड—                 |
|---------------------------------------------|
| मन्यो दघौ नवसुधामयचन्द्रखंडम् ।             |
| को वा                                       |
| सत्यं ॥ ४॥                                  |
| सूर्यं चकार चतुराननमेवमेकः                  |
| स्तं चकार चतुराननमेव चान्यः।                |
| सत्यं ।।। ५॥                                |
| एकोऽस्ति नन्दकुटिलव्रजमंदिरेषु              |
| त्वन्योऽस्ति मेरुशिखरस्थितकंदरेषु ।         |
| को बा                                       |
| सत्यं ॥ ६॥                                  |
| एकः अ सहस्रकमलैप्रमण्डर्य तद्याः            |
| वन्यस्य तर्वपाचतः सह मोदतेस्य।              |
| का व                                        |
| सत्यं ॥ ७॥                                  |
| गाढांधकारघननीलशरीर एको-                     |
| ज्योत्स्नातिनिर्मलविशुद्धशरीर एकः।<br>को वा |
| प्रत्यं                                     |
| =                                           |

क्ष यो वामपादार्चितविष्णुनेत्रस्तस्मै द्दौ चक्रमतीव हृष्टः ॥ शहसोपनिषद् ।

| एकः जुमारमभजत्स्रतरामनंगः               |
|-----------------------------------------|
| अन्यः प्रयाति किल शक्तिधरं कुमारम्।     |
| को वा                                   |
| सत्यं ॥ ६॥                              |
|                                         |
| स्त्रीरूपमाप किल पूर्वेमश्रीष्ट्रमेक —  |
| स्त्वन्यस्तमेवमभजतपुरुषस्य रत्या।       |
| को वा                                   |
| सत्यं ॥ १०॥                             |
| धुष्णाति व्ल्लवगृहे नवनीतमेक—           |
| स्त्वन्यो ददाति स्राधिया परमामृतं तत् । |
| को वा                                   |
| सत्यं ॥ ११॥                             |
|                                         |
| एक: प्रयाति हि सकाम इति मसिद्धि-        |
| बन्यस्तथा निइतकाम इति प्रसिद्धिम् ।     |
| को वा ॥१२॥                              |
| सत्यं                                   |
| एकस्य जात इति संततलाकवाता               |
| नान्यस्य तादृशविद्षितदोषवार्ता।         |
| क्ले वर्ष                               |
| सत्यं ॥१३॥                              |
|                                         |

| एकस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वार्धिषकजीवनष्टत्तिरासी—                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चापि बहुभाग्यदद्वतिरासीत्।                     |      |
| को वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |      |
| सत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | n    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | बाणगतिमेत्य करत्रणोऽद्य                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तेपत्पुरजयाय तमेच बाणम्।                       |      |
| को वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |      |
| सत्यं''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ॥१४।                                           | 11 . |
| एको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विभाति रविचंद्रमयद्विनेत्र-                    |      |
| स्त्वन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रवींदुशिखिरूपघनत्रिनेत्रः।                     |      |
| को वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |      |
| सत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 1    |
| एक:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 100 10011-10111                             |      |
| को वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दा सवितृदत्तभिदा पटीयान् ।                     |      |
| सत्यं <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |      |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ારુષ                                           | 11   |
| एकस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |      |
| स्त्वन्यस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मत्तगजशित्तरणद्त्तबुद्धिः।                     |      |
| को वा '''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |      |
| सत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119-11                                         |      |
| CC-0. Mumukshu Bhaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | an Varanasi Collection. Digitized by eGangotri |      |

| गोपालकत्वमधिगम्य विभाति चैक-                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| स्त्वनया द्रषाधिपतिवाहन इत्यवाहि।                                   |
| सत्यं ॥१६॥                                                          |
| ब्रह्माणमाप निजनाभिसरोज एकोऽ-                                       |
| न्यो ब्रह्मणा नखपुखेन शिरश्चकर्त।                                   |
| को वाः                                                              |
| सत्यं । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                         |
| विश्वैकदेशवसतिषुद्येति चैको<br>विश्वाधिकोऽयमिति गच्छति कीर्तिमन्यः। |
| को वा                                                               |
| सत्यं ॥२१॥                                                          |
| एकाऽस्ति केशव इति प्रथितस्तु लोकेऽ—                                 |
| न्या व्यामकेश इति याति जगत्मसिद्धिम्।                               |
| को वा ॥२२॥                                                          |
| एक: सभक्त्युद्हर्त्विजमित्रपूर्वे                                   |
| त्वन्यस्तदा नयनमस्य ददौ च चक्रम्।                                   |
|                                                                     |
| को वा ।।।२३॥ ।                                                      |

| एको ह्यगाधलुठद्वित्रजले निमग्नः<br>कैलासशैलशिलरे खलु वर्ततेऽन्यः।<br>को वा ॥ १४॥               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकः सुरैरुपगिरं हि तपश्चकार                                                                    |
| को वा ॥ २५॥ एकस्तु नैल्यम्रपयाति श्रारीरमात्रे त्वन्यस्तु नैल्यम्रपयच्छति कएउमात्रे। को वा     |
| पकः प्रसिद्ध इह धेनुवधं विधाय<br>व्याप्तं निहत्य निवस्तिकः विधाय                               |
| को वा । । २७॥ सत्यं । । २७॥ एकः स्रवर्णवसनं विद्धाति कट्या— मन्यः स्रवर्णगिरिचापमधात्क राग्रे। |
| को वा । । । २८॥                                                                                |

| एकः सदाष्ट्रमहिषीरुपयाति शीघ्र—         |
|-----------------------------------------|
| मन्यो विभर्ति नितरामि चाष्ट्रमृतिम् ।   |
| को वा                                   |
| सत्यं ॥ २६ ॥                            |
| एको दधौ शिरसि वर्हिणपिच्छमात्र—         |
| मन्यो मयूरवरवाहनपुत्रदृष्टिः ।          |
| को वा                                   |
| सत्यं ॥ ३०॥                             |
| एको द्धाति हृदि कौस्तुभरत्नमेक-         |
| मन्यः सहस्रफिणरत्नमहींद्रहारम् ।        |
| को वा                                   |
| सत्यं ।।। ३१॥                           |
| इंद्रान्नुजत्वत उपेंद्र इतीड्य एक       |
| इन्द्रादिभिः सुरगर्णैः परिपूच्यतेऽन्यः। |
|                                         |
| सत्यं ॥३२॥                              |
| जर्मी वहन्निप च बांछित वित्तमेकी        |
| श्रित्तामटन्निप च यच्छति भाग्यमन्यः।    |
|                                         |
| सत्यं ॥३३॥                              |
| 77277                                   |

एकः करेण धृतवानिह शंखमेक-

| मन्यस्तयैव वहुविश्वस्रजां कपालान्।                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| को वा                                                                                                                                                                    |
| सत्यं ॥३४॥                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |
| एकस्तु माधव इति प्रथितः स्वनाम्ना                                                                                                                                        |
| त्वन्या ह्युमाघव इति प्रथितः स्वनाम्ना ।                                                                                                                                 |
| को वा                                                                                                                                                                    |
| को वा ।।३५॥                                                                                                                                                              |
| बृंदावने चरति गोभिक्षेत्य चैकः                                                                                                                                           |
| ट्राना गर्भा गामिष्पत्य चक्रः                                                                                                                                            |
| त्वन्या भृशं पितृवने चरतीइ भूतैः।                                                                                                                                        |
| को बा                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |
| सत्य ॥३६॥                                                                                                                                                                |
| सत्यं ।।।३६॥                                                                                                                                                             |
| व्याप्तरच विष्णुरयमित्यन्त्रभाव्य एकोऽ                                                                                                                                   |
| व्याप्तरच विष्णुरयमित्यनुभाव्य एकोऽ—<br>न्या विष्णुवल्लभ इति प्रथितस्त्रिलोक्यामः।                                                                                       |
| न्याप्तश्च विष्णुरयमित्यनुभाव्य एकोऽ—<br>न्यो विष्णुवल्लभ इति प्रथितस्त्रिलोक्याम् ।<br>को वा                                                                            |
| न्याप्तरच विष्णुरयमित्यनुभाव्य एकोऽ— न्यो विष्णुवल्लभ इति मथितस्त्रिलोक्याम् । को वा                                                                                     |
| न्याप्तरच विष्णुरयमित्यनुभाव्य एकोऽ— न्यो विष्णुवल्लभ इति प्रथितस्त्रिलोक्याम् । को वा सत्यं ॥३७॥ एकः कदापि मधुमात्रहति चकार                                             |
| व्याप्तरच विष्णुरयमित्यनुभाव्य एकोऽ— न्या विष्णुवल्लभ इति प्रथितस्त्रिलोक्याम् । को वा सत्यं ॥३७॥ एकः कदापि मधुमात्रहति चकार स्वन्यो महाविष्टति च तथा चकार।              |
| व्याप्तरच विष्णुरयमित्यनुभाव्य एकोऽ— न्या विष्णुवल्लभ इति प्रथितस्त्रिलोक्याम् । को वा सत्यं ॥३७॥ एकः कदापि मधुमात्रहति चकार स्वन्यो महाविष्टति च तथा चकार।              |
| व्याप्तश्च विष्णुरयमित्यन्नुभाव्य एकोऽ— नयो विष्णुवल्लभ इति प्रथितस्त्रिलोक्याम् । को वा  सत्यं ॥३७॥  एकः कदापि मधुमात्रहृति चकार  स्वन्यो महाविषहृति च तथा चकार । को वा |
| न्याप्तरच विष्णुरयमित्यनुभाव्य एकोऽ— न्यो विष्णुवल्लभ इति प्रथितस्त्रिलोक्याम् । को वा सत्यं ॥३७॥ एकः कदापि मधुमात्रहति चकार                                             |

| एकस्तु कैटभवधे निपुणस्तथैव-                |
|--------------------------------------------|
| मन्यस्तु मृत्युइनने निषुणा नितातम् ।       |
| को बा                                      |
| सत्यं ॥३६॥                                 |
| एको त्रजेषु कुरुते मृदु वेखुनाद—           |
| बन्या लयेषु कुरुते विकटाइहासम् ।           |
| को बा                                      |
| सत्यं ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। |
| पत्तींद्रवाह्न इति प्रथितोऽयमेक—           |
| स्त्वन्यो महोत्तवरवाहन इत्यभाणि ।          |
|                                            |
| सत्यं ॥ ४१॥                                |
| एकस्तु योनिज इति सगमत्मसिद्धि              |
| मन्यस्त्वजात इति याति जगत्मसिद्धिम् ।      |
| को वा                                      |
| को वा ॥ १२ ॥ सत्यं                         |
| इति सप्रथितो जगत्या —                      |
| मन्यस्तु नित्य इति शंसति लोकसिद्धिम् ।     |
| को जा                                      |
| को वा ॥ १३॥ सत्यं                          |
| 777                                        |

| एको बुजुललनिबद्ध इति प्रसिद्ध-             |
|--------------------------------------------|
| स्त्वन्यो विद्यक्तभवपाश इति मसिद्धः।       |
| को वा                                      |
| सत्यं । । ४४।                              |
| एकस्त पार्थरथवाजिक्रतोपचार-                |
| स्त्वन्यस्तु पार्थसमरग्रप्रणतप्रभावः ।     |
| सत्यं ॥४५॥                                 |
| सत्यं ॥४५॥                                 |
| एको जनार्देन इति शकटीकृते।sय—              |
| मन्यस्तु शंकर इति स्फुटमीड्यतेस्म ।        |
| कावा                                       |
| सत्यं ॥४६॥                                 |
| एकस्तु राम इति कोमलनाम धत्ते               |
| रामेश्वरोऽन्य इह पौरुषनाम धत्ते ।          |
|                                            |
| सत्यं । ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। |
| भक्तं बर्ति पुनर्धः कृतवानिहैको            |
| भवतं कुबैरमधिकश्चियमाष्ट्रतीऽन्यः।         |
| हो वा                                      |
| [4] ·····                                  |
|                                            |

| व्याधादिनी च हतनैजवधूक एको<br>व्याधायितोऽपि निगमैरिखलः स्तुतोऽन्यः।<br>को वा |
|------------------------------------------------------------------------------|
| सत्यं ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                  |
| ह्यन्यस्य सेवकजनाः सितभूतिरेखाः।<br>को वाः<br>सत्यं ॥ ॥ ॥                    |
| एको दधौ सितमृदं तिलकं ललाटे<br>त्वन्यो दधौ हुतवहं तिलकं ललाटे।               |
| को वा ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                    |
| एको दघाति तुलसीकृतमालिकां ह—<br>चन्यो दघाति विधातकपालमालाम् ।                |
| को वा ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                    |
| दिनपालैकरतुस्तस्तु दिगम्बरे।ऽन्यः ।<br>को वा                                 |
| सत्यं ।।। १११।                                                               |

| एकों              |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| मन्यो             |                                         |
| कोव               |                                         |
| सत्यं             | (148)                                   |
| एक:               | पपौ स्तनविषं खल्च पूतनाया               |
| अन्य:             | पपा भुवनभीकरकालकृटम् ।                  |
| का व              |                                         |
|                   | [[प्रमा]                                |
| एको               | मृगोभिल्विता गहने चचार                  |
| ह्यन्यो           | मुगं करतलेन बहंश्चचार।                  |
|                   |                                         |
|                   | ।। ११६॥                                 |
| एको               | दशास्यहतनैजवधूक आसी—                    |
| 4.41              | पयापताधशरीर जामीन ।                     |
|                   |                                         |
| सत्य              | ४७॥                                     |
| एकस्तु            | शंजनिचर्येर्जनक                         |
| 4.040             | विष शराध त्रिष्रे चकात्र।               |
| को वा"<br>सत्यं " | *************************************** |
| arq               | [ X=                                    |

| एकस्तु मर्कटभटेन ददाह लंकां             |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| ह्यन्यो ददाइ नयनेन पुरत्रयं च।          | 5 404 W. T. S. |
| 역시 원                                    |                |
| सत्यं ।। ५६।                            | 1              |
| एकस्तु मर्कटमटैर्निजकार्यकारी           |                |
| ह्यन्यः छरेन्द्रनिवहैर्निजकार्यकारी।    |                |
| को वा                                   |                |
| सत्यं ।।६०॥                             |                |
| एको विवेश सरयूसिलालांतराले              |                |
| त्वन्यो दधौ त्रिपथगां कणवज्जटायाम्।     |                |
| को वा                                   | 1              |
| सत्यं ॥६१॥                              |                |
| एकः शिवं जनयतिस्य समक्तिसेतौ            |                |
| रामेश्वरोऽच तु जनैः परिदृश्यतेऽन्यः।    | S              |
| को बा                                   |                |
| सत्ये ॥६२॥                              |                |
| एकस्तु मत्स्यतनुमेत्य गतोऽव्धितोये      |                |
| ह्यन्यस्तु मत्स्यकलितध्वजधक् प्रसिद्धः। | A COLOR        |
| को वा                                   | The second of  |
| स्त्यं ।।।६३॥                           |                |
|                                         |                |

| एको वृसिंहतनुमेत्य जघान दैत्य-      |      |
|-------------------------------------|------|
| मन्यस्तमेव इतवान् शरभावतारे।        |      |
| को जा                               |      |
| सत्यं ।                             | 1हशा |
| एको बदुः कपट इत्यखिलैरभाणि          |      |
| विद्याग्रहस्त्वपर इत्यखिलैरभाणि ।   |      |
| को वा सत्यं                         |      |
| सत्यं "                             | विशा |
| एकोऽतिद्रभइतवानिह् ताटकां स्त्री-   |      |
| मन्यो जघान च मदांधकरात्तसं हि ।     |      |
| को वा                               |      |
| सत्यं ॥                             | ६६॥  |
| एकस्य रावणवधेऽस्ति हृदासिशक्ति-     |      |
| रन्यस्य सर्वविलयेऽहि चास्ति शक्तिः। |      |
| की जा                               |      |
| सत्यं                               | ६७॥  |
| एकः मसिद्ध इह संमति बामहेको         | 7    |
| दवा महानिति सदा त्वपरः प्रसिद्धः।   |      |
| का ब                                |      |
| सत्यं ॥¹                            | Ecli |

| ह्यन्यः            | पद्त्रयमितं<br>पदाहतिहतं           | त्रिनगचकार      | l .    |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| सत्यं "            | <b>रू</b> पमधिगच्छति               |                 |        |
| मन्यस्य            | रूपमधिगच्छति ।<br>•                | सात्त्वकत्वम्   |        |
| सत्यं              |                                    |                 |        |
| ह्यन्यः            | देन शकट सा<br>पदांगुल्जिनखेन       | गिरिं जुनोद     | •      |
| सत्यं              |                                    |                 |        |
| शुभ्रोऽि           | पि नीत्तयप्रनाः<br>पे शुभ्रतरदिन्य | धुनीधरोऽन्यः    | 1      |
| सत्यं              |                                    | *** *** *** *** | ।।७२।। |
| एकस्य<br>ह्यन्यस्य | स्तुर्पि<br>वत्स उदितः स           | नत्रकुशानुदग्ध  |        |
| को वा'             |                                    |                 | ।।७३॥  |

| एका                                                                      | वराइतंतु                                 | मेत्य भुवं                           | <b>चित्रं</b> त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ह्यन्या                                                                  | सुवं पुर                                 | जये स्वर्थ                           | चकार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                          |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| सत्यं                                                                    |                                          |                                      | The state of the s | 1861         |
| एकश्च                                                                    | ालां निजवध्                              | न शशाः                               | ह रोद्ध—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                          | वकार वनि                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                          | •••••                                    | ••••••••                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| सत्यं                                                                    |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ०५॥          |
| एको वि                                                                   | वेभाति नित्र                             | ां शिखिप                             | ਲਚਵ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| स्त्वन्यो                                                                | बिभाति नि                                | तरां नवचन                            | द्रमौत्तिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| को जा                                                                    |                                          |                                      | 2 111/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100          |
| ત્યા વા                                                                  | ***********                              |                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| सत्यं'''                                                                 |                                          |                                      | ny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1130         |
| सत्यं'''                                                                 | •••••••                                  | ••••••••                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9६॥          |
| सत्य'<br>एकस्य                                                           | स्करजनि:                                 |                                      | त हीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9६॥          |
| सत्य'<br>एकस्य                                                           | स्करजनिः<br>चच्छर                        |                                      | त हीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9६॥          |
| सत्यं<br>एकस्य<br>श्वन्यस्य<br>को वा                                     | स्करजनिः<br>चच्छर                        | सुलभारि<br>भरूपमृतिमा                | त हीना<br>संद्धम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| सत्यं<br>एकस्य<br>श्चन्यस्य<br>को वा<br>सत्यं                            | स्करजनिः<br>चच्छर                        | सुल भारि<br>मरूपयतिर्घा              | त हीना<br>सेद्धम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 <b>ફ</b> ॥ |
| सत्यं  एकस्य  ह्यान्यस्य को वा सत्यं  एको                                | स्करजनि:<br>चच्छर                        | धुलभादि<br>भरूपम् तिर्घा<br>भृशमेकम् | त हीना<br>सेद्धम् ।<br>॥७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| सत्यं "<br>एकस्य<br>ह्यन्यस्य<br>को वा"<br>सत्यं "<br>एको<br>ह्यन्यो ह्य | स्करजनिः<br>चच्छर<br>विभाति<br>भाति सुवि | धुलभादि<br>भरूपम् तिर्घा<br>भृशमेकम् | त हीना<br>सेद्धम् ।<br>॥७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| सत्यं  एकस्य  ह्यान्यस्य को वा सत्यं  एको                                | स्करजनिः<br>चच्छर<br>विभाति<br>भाति सुवि | धुलभादि<br>भरूपम् तिर्घा<br>भृशमेकम् | त हीना<br>सेद्धम् ।<br>॥७<br>खांबुजेन<br>सिद्धैः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |

| एकश्रतुभुज इति प्रथितिस्त्रिलोक्या—       |     |
|-------------------------------------------|-----|
| यन्या भृशं दश्युनैः प्रथितो नगत्याम् ।    |     |
| Chi el                                    |     |
| सत्यं ॥                                   | žII |
| पंचायुषमवत्तराक्तिप्रपैति चैकः            |     |
| सर्वायुधमबलशक्तिप्रपैति चान्यः।           |     |
| सत्यं ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ |     |
| सत्य ॥८०                                  | ll  |
| एकी ग्रुमूच्छ गहने च किरातबाणा-           |     |
| दन्यो समूर्च्छयदुरुत्रिपुरस्य दैत्यान्।   |     |
| को वा                                     |     |
| सत्यं ।।। ८१                              | n   |
| एकस्तु चक्रमधिगम्य ररच लोकां—             |     |
| अक्रमदः पुरिषुः सुरचक्रवर्ती ।            |     |
| को वा ।।। द                               |     |
| सत्यं ।।। ।। दव                           | u   |
| एकस्त्रिपादिति भृशं जगति प्रसिद्धो        |     |
| ह्य न्यस्य सेवकजनोऽपि तदा प्रसिद्धः।      |     |
| A                                         |     |
| सस्यं ।                                   | शा  |

| एकस्तु साधु इयवक्त इति प्रसिद्धो<br>ह्यान्यस्य पुत्र इभवक्त इति प्रसिद्धः ।<br>को वा     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सत्यं<br>एकस्य भाति चतुरानन एव सूजु—<br>रन्यस्य भाति हि षडानन एव सूजुः।<br>को वा         | (IE8II        |
| सत्यं चेदमदिशद्विधये पुरैकोऽ—<br>न्यो वेदवाजिषु विधि विदधे च स्रुतम् ।                   | ॥६४॥          |
| पको ज्ञान नरकं सुतरामिहैक—                                                               | <b>।</b>  ८६॥ |
| भन्यः स्वभक्तनरकान् बहुजान् जधान ।<br>को वा<br>सत्यं<br>एकः प्रसिद्ध इह धेनुवधं विहित्वा | 112011        |
| ब्याघं निहत्य नितरामितरो र्शाज ।<br>को वा                                                | العملا        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| एकस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | याचकवित्तं च पुनर्थयाचे                 |
| ह्यन्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ददाविह परत्र च सौख्यमेव।                |
| हरो जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *************************************** |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| सत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निहत्य करिराजमरत्त्रदेको                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निइत्य ग्रुनिपुत्रमर्त्तदन्यः ।         |
| The second secon |                                         |
| को वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| सत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पपौ स्तनरसं विषतीत्रवेग-                |
| मन्य:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पपौ अवनभीकरकालक्र्यम् ।                 |
| को बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| धक्तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | केनचिद्बन्धयद्विधमेको —                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केनचिद्पीतयद्बिधमन्यः ।                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| को वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| सत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ।१८२॥                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| एकोऽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वधीदिषुगणं च कृतावतारः                  |
| शत्रन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जयेति च परः समदादनुज्ञाम् ।             |
| को बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149 940 4 4 940 114 391 992 144         |
| જાાવા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118311                                  |
| सत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |

### हरिहरतारतम्यम्।

| प्राहं            | निहत्य                                 | गजहस्तम                   | रचदेको      |          |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| मृत्युं           | निइत्य                                 | <b>मुनिपुत्रमर</b> च      | देकः ।      |          |
|                   |                                        |                           |             |          |
| सत्यं'''          | •••••••••••                            | ••••••                    | ••••        | 118811   |
| एकोऽज             | नस्य जयद                               | ं खलु स्तम                | ावा —       |          |
| दन्योऽ            | नुनस्य जय                              | दोऽभवदस्त्रदा             | नात ।       |          |
| का वा             | ······································ | • • • • • • • • • • • • • |             |          |
| सत्यं '''         |                                        | ••••••••                  | · · · · · · | 118811   |
| एको               | व्यधात्त्य                             | <b>मिवाद्रिवरं</b>        | स्रमेर्क    |          |
| गोवर्धना          | द्रिमितरस्तु                           | करे द्ध                   | नः ।        |          |
| को वा'''          | **********                             |                           | •••••       |          |
| सत्यं             |                                        | • • • • • • • • •         | •• ••       | 118811   |
| एकं हि            | रेजातिम स्वितं                         | तेषु सुरेषु               |             |          |
| त्तर्त्रं परं     | द्ध परम                                | विदी व                    | दंति ।      |          |
| को बा             | **********                             |                           | 41.4        |          |
| सत्यं             | • ••• • • • • • • • • •                | ***********               | • • • • •   | 118.911  |
| एकस्तु            | पीठम्रपया                              | ति जले                    |             |          |
| लिङ्गस्बरू        | गमियगच्छति                             | ं भूतलेऽन                 | गणत्र।      |          |
| को वा             | *********                              |                           | 46          |          |
| सत्यं             | •••••••••                              |                           | ••••        | 115711   |
| CC-0. Mumukshu Bh | awan Varanas                           | i Collection. Digit       | tized by ec | arigotri |

| एको दधार कमनीयहिरएयचेल —              |
|---------------------------------------|
| भन्योऽगमत् कनकवीर्य इति प्रसिद्धिम् । |
| की बा                                 |
| सत्यं ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥               |
|                                       |
| एकोऽव्यिदेशलवमत्र ववन्य यत्ना-        |
| दन्यस्य सप्तजन्यीन् विवतिस्म भक्तः।   |
| को वा                                 |
| सत्यं ॥१००॥                           |
|                                       |
| श्रद्वेतमेव भजनीयमतोऽप्रमेयं          |
| नित्यं निरंजनमनाकृतिनिर्विकल्पम्।     |
| सत्यं परात्परमखंडचिदात्मभाव—          |
|                                       |
| मानन्द्यमञ्ययमजं शिवमाश्रयामः ॥१०१॥   |
| श्रीकान्तुनामविबुधेन्द्रतन्त्रभवेन    |
| रामेश्वराध्वरिमुधामिणना मणीतम्।       |
|                                       |
| खोके त्विदं हरिहरस्थितितारतभ्यं—      |
| मत्वाधिकं हि शतकं सूधियः पटंतु ॥१०२॥  |

पुस्तक-प्राप्तिस्थान— १——"पुरसहंसाश्रम"

डुमराँव राज, जि॰ शाहाबाद।

२—सेठ, गौरीशंकर गनेड़ीवाला,

हितैषी प्रिंटिंग वक्सं, नीचीवाग बनारस, सिटी।



### श्रीः

# सुभगोदयः

बैदिकमार्गप्रतिष्ठापनधुरीणैः

### श्रीगौडपादाचार्यैः

विरचित:

#### अनन्तश्चयनस्थसंस्कृतभास्करमुद्रास्रये

तद्ध्यसैमुद्रयित्वा

प्राकाश्यं नीतः

१८९८ क्रिस्त्वब्दः

मूल्यं सार्थ आणकः



## उपोद्धातः

しるので

### आर्याः!

अम्बिकाचरणपङ्केरुह्भृङ्गायमाणमानसानां वैदिकसा-वभौमानां सन्मार्गप्रदर्शकाः परमकारुणिकास्तत्रभवन्तः श्रीगौडपादा-चार्याः शाक्तमतपरमतत्वप्रतिपिपादियययेव प्रन्थमिममरचयन्.

अन्यश्चैतदीय उपनिषत्कारिकारूपो दृश्यते. तत्रत्यं च प्रकरणचतुष्टयं श्रीमच्छङ्करभगवत्पादैः माण्ड्क्योपनिषदा सह साकल्येन व्याख्यातम्. त एते 'नारायणं पद्ममुवं '''ं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्द्बोगीन्द्रमयास्य शिष्यं । श्रीराङ्कराच्यार्थं भित्यादिजगद्गुरुपरम्परायां प्रसिद्धा अतिप्राचीनाः.

दुर्छभोऽप्ययं ग्रन्थः अम्बिकाप्रसाद इव सूर्तिमान् य-हच्छयास्मदाछोकपदवीमारूढः; प्रकाशितश्च सर्वेऽपि तत्प्रसादभागि-नो मवेग्रुरिति. अस्य च ग्रन्थस्य मातृकान्तराछाभादस्यां च बहुशो दोषादर्शनाद्धन्थान्यथाभावभीरुभिरस्माभिर्यथामित संशोध्य मुद्रितः. यदि सन्तो ग्रन्थान्तरं प्राक्तनव्याख्यानं वा प्रेषयेग्रुस्तर्हि सादरं गृही-त्वा प्रकाश्येत.

ह ना- रायस्वामिशास्त्री.

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

DECEMBER OF PRIVATE PROPERTY

中,中国国际的国际中国的中国的 计图像

कार' की म क्षानामं करी

के संस्था महासम् गोर्वास्त्र

unikur uhrkum

# सुभगोदयः

भवानि! त्वां वन्दे भवमहिषि! सिचेत्सुखवंपुः पराकारां देवीमसृतलहरीं बैन्दवकलाम्। महाकालातीतां कलितसर्णि कल्पिततनुं सुधासिन्धोरन्तर्वसितमिनिशं वासरमयीम् ॥ १ ॥ मनस्तत्वं जिल्वा नयनम्थ नासाम्रघटितंः पुनर्व्यावृत्ताक्षः स्वयमपि यदा पश्यति पराम्। तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरम्तर्भगवती परानन्दाकारा परशिवपरा काचिदपरा ॥ २ ॥ मनोमार्ग जित्वा मरुत इह नाडीगणजुषो निरुध्यार्क सेन्दुं दहनमपि संज्वाल्य शिखया। सुपुम्नां संयोज्यः श्रथयति च पड्मन्य राशिनं तवाज्ञाचऋस्यं श्रथयति महायोगिसमयी ॥ ३ ॥ यदा तौ चन्द्राकी निजसदनसंरोधनवशा-दशकौ पीयूपलवणहरणे सा च मुजगी। प्रबुद्धा क्षुत्कुद्धा दशति शशिन वैन्द्वगतं सुधाधारासारैः स्नपयसि तनुं बैन्दवकले ॥ ४ ॥

पृथिन्यापस्तेजः पवनगगने तत्प्रकृतयः स्थितास्तन्मात्राप्ता विषयदशकं मानसमिति । तथा माया विद्या तद्नु च महेशिश्शव इतः परं तत्वातीतं मिळितवपुरिन्दोः परकछा॥ ९ ॥ कुमारीयम्मन्द्रं ध्वनति च ततो योषिद्परा कुछं त्यक्त्वा रौति स्फुटति च महानीलपतगी। ततः पातित्रत्यं भजति दहराकाराकमले मुखासीना योषा भवसि भवसीत्काररसिका ॥ ६ ॥ त्रिकोणं ते कौछाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे चतुष्कोणं प्राहुस्समयिन इमे बैन्द्वमिति । सुवासिन्धोस्तस्मिन् सुरमणिगृहे सूर्यशशिनो-रगम्ये रक्ष्मीनां समयसहिते त्वं विहरसे ॥ ७ ॥ त्रिसण्डं ते चक्रं शुचिरविशशाङ्कात्मकतया मयूर्वैष्पट्त्रिशह्रशयुततया खण्डकाछितैः। पृथिन्यादी तत्वे पृथगुदितवद्भिः परिवृतं भवेन्मूलाधारात् प्रभृति तव षट्चकसदनम् ॥ ८॥ रातम्बाष्टी वहुः शतमपि कलाः घोडश रवेः रातं पट् च त्रिंशत् सितमयमयूखाश्चरणजाः । य एते षष्टिश्च त्रिशतमभवंस्त्वचरणजा महाकौलेस्तस्मान हि तव शिवे कालकलना ॥ ९ ॥

त्रिकोणञ्चाधारं त्रिपुरतनु तेऽष्टारमन्धे मनेत् त्वाधिष्ठानं पुनरपि दशारं मणिपुरम् । द्शारं ते संवित्कमलम्य मन्त्रश्रकमुमे विशुद्धं स्यादाज्ञा शिव इति ततो बैन्दवगृहम् ॥ १० ॥ त्रिकोणे ते वृत्तत्रितयामभकोणे वसुद्रं कलाश्रं मिश्रारे भवति मुवनाश्रे च मुवनम् । चतुश्चकं शैवं निवसति दशे शाक्तिकमुभे प्रधानैक्यं पोढा भवति च तयोक्शाकिशिवयोः॥ ११॥ कलायां विन्द्रेक्यं तदनु च तयोनीदविभवे तयोनीदेनैक्यं तदनु च कलायामि तयोः। तयोर्बिन्दावैक्यं त्रितयविभवैक्यं परिश्वे तथेवं पोढेक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम् ॥ १२ ॥ कला नादो बिन्दुः कमरा इह वर्णाश्च चरणं पडळनं चाधारप्रभृतिकममीषां च मिळनम् । तथैवं पोढेक्यं भवति खलु येषां समियनां चतुर्धेक्यं तेषां भवति हि सपयी समयिनाम् ॥ १३ ॥ तटिछोलामध्ये स्फुरासि मणिपूरे भगवती चतुर्धेक्यं तेषां भवति च चतुर्बाहुरुदिता । धनुर्भाणानिस् द्भवकु सुमजानङ्करावरं लसत्पाशं हस्तैरुदितरविविम्त्राकृतिरुचिम् ॥ १४ ॥

मवत्यैक्यं षोडा भवति भगवत्यास्सम्यिनां म्रुव्तकोद्ण्डद्यातिनियुतभासा समक्त्रिः। भवत्पाणिवातो द्शाविध इतीदं मणिपुरे मवानि प्रत्यक्षं तव वपुरुपास्ते न हि परम् ॥ १९ ॥ भवानि श्रीहस्तैर्वहासे फणिपात्रां साणिमथो धनुः पौण्ड्ं पौण्पं शरमय जपस्तक् शुकवरम्। अथ द्वाम्यां मुद्रामभयवरदानैकरसिके क्रणद्वीणां द्वास्यामुरासि च करास्यां च विश्ववे ॥ १६॥ त्रिकोणरेष्टारं त्रिभिरपि दशारं समुद्रभूद् दशारं भूवेश्माद्पि च भुवनाश्चं समभवत् । ततोऽभूत्रागारं नृपतिद्ळमस्मात् त्रिवछ्यं । ततुद्धीः प्राकारत्रितयमिद्मेवाम्ब चरणम् ॥ १७॥ चतुष्पष्टिस्तन्साण्यीप कुलमतं निन्दितमभूद् यदेतानिमश्राख्यं मतमपि भवेत्रिनिद्तामिह । गुभारुयाः पञ्जैते श्रुतिसरणिसिद्धाः प्रकृतयो महाविद्यास्तासां भवति परमार्थी भगवती ॥ १८॥ स्मरो मारो मारः स्मर इति स्मरो मारमदन-स्मरानङ्गाधीते स्मरमदनमाराः स्मरः इति । त्रिखण्डः खण्डान्ते कालितभुवने ते क इति यः चतुःपञ्चार्णास्ते त्रय इति च पञ्चाक्षरसनुः ॥ १९ ॥

त्रिखण्डे त्वन्मन्त्रे शशिसवितृवह्नचात्मकतया स्वराश्चन्द्रे छीनाः सवितरि कलाः काद्य इह । यकाराचा वहावथ कपयुगं बैन्द्वगृहे निर्जीनं सादाख्ये शिवयुवति नित्यैन्दवकले ॥ २० ॥ ककाराकाराम्यां स्वरगणमवष्टम्य निलिलं कलाप्रत्याहारात् सकलमभवद् व्यञ्जनगणः । त्रिखण्डे स्यात् प्रत्याहरणमिदमन्वकषयुगं क्षकारश्चाकारोऽक्षरतनृतया चाक्षरमिति ॥ २१ ॥ . विदेहेन्द्रापत्यं श्रुत इह ऋषिर्यस्य च मना-रयं चार्थः सम्यक् श्रुतिशिरिस तैत्रीयकऋचि । ऋषिं हित्वा चास्या हृदयकमले नैतमृषिमि-त्यृचाभ्युक्तः पूनाविधिरिह भवत्याः समियनाम् ॥ २२ ॥ त्रिखण्डस्त्वन्यन्त्रस्तव च सर्घायां निविशते श्रियो देन्याः शेषो यत इह समस्ताः शशिकलाः । त्रिखण्डे त्रैखण्ड्यं निवसति समन्त्रे च सुमगे षुडब्ब्जारण्यानी त्रित्ययुतखण्डे निवसति ॥ २३ ॥ त्रयं चैतत् स्वान्ते परमशिवपर्यङ्कानिलये परे सादाख्येऽस्मिन् निवसति चतुर्थेक्यकछनात् । स्वरास्ते लीनास्ते भगवति कलाश्रे च सकलाः ककाराचा वृत्ते तद्नु चतुरश्चे चयमुखाः ॥ २४ ॥

हलो बिन्दुर्वगष्टिकामिभदळं शाम्भदवपुः चतुश्चकं शकस्थितमनुभयं सक्तिशिवयोः। निशाबादशीबाः श्रुतिनिगदिताः पञ्चदशधा भवेर्युनित्यास्तास्तवजनि मन्त्राक्षरगणाः ॥ २९॥ इमास्ताः षोडश्यस्तव च सरघायां शशिकला-स्वरूपायां छीना निवसाति तव श्रीशशिकछा। अयं प्रत्याहारः श्रुत इह कलाव्यञ्जनगणः ककारेणाकारः स्वरगणमशोषं कथयाति ॥२६॥ क्षकारः पञ्चाशत्कल इति हरो बैन्द्वगृहं ककारादूर्ध्वं स्याज्जनि तव नामाक्षरमिति। भवेत् पूजाकाले मणिखचितमूषाभिरिभतः प्रभामिन्यां ही उं भवति मणिपूरं सरसिजम् ॥ २७॥ वदन्त्येके वृद्धा मणिरिति जलं तेन निविद्धं परे तु त्वद्भृषं मणिधनुरितीदं समयिनः। अनाहत्या नादः प्रभवति मुपुमार्ध्वजनित ्रतदा वायोस्तत्र प्रमव इदमाहुः समयिनः ॥ २८॥ तदेतत् ते संवित्कमलिमिति संज्ञान्तरमुमे भवेत् संवित्यूजा भवति कमछेऽस्मिन् समियनाम् । विशुद्धारूये चन्ने वियदुदितमाहुः समयिनः सदा पूर्वी देवः शिव इति हिमानीसमतनुः ॥ २९ ॥

त्वदीयैरुद्योतैभवति च विशुद्धाख्यसद्नं भवेत् पूजा देव्या हिमकलकलाभिः समयिनाग्। सहस्रारे चके निवसति कलापश्चदशकं तदेतन्नित्याख्यं भ्रमति सितपक्षे समयिनाम् ॥३०॥ कलायाः षोडश्याः प्रतिफलितविम्वेन सहितं त्वदीयैः पीयूपैः पुनरिवकमाहादिततनुः। सिते पक्षे सिद्धास्तिथय इह कृष्णेऽपि च समा यदा चामावास्या मनित नहि पूजा समयिनाम् ॥३१॥ अतः शुक्के पक्षे प्रतिदिनमिह त्वां मगवतीं निशायां सेवन्ते निशि चरममागे समयिनः। द्याचिस्त्वाधिष्ठाने रंविरुपरि संवित्सरिसने शशी चाजाचके हरिहरविधियन्थय इमे ॥३२॥ इडायां विङ्गळ्यां चरत इह तौ सूर्यशशिनौ तमस्याधारे तौ यदि तु मिळितौ सा तिथिरमा । तदाज्ञाचऋस्थं शिशिरतरविम्बे रविनिमं हदन्यालीढं सद्धिगळितसुधासारविसरम् ॥ ३३ ॥ महाव्योमस्थेन्दोरमृतलहरीश्रविततनुः प्रशुष्यद्वे नाडीप्रकरमनिशं प्रावयित तत्। यदाज्ञायां विद्युन्नियुतान्युतामाक्षरमयी सिता विद्युक्तेखा भगवति विधियन्थिमभिनत् ॥ ३४ ॥

ततो गत्वा ज्योत्स्नाम्यसमयछोकं समयिनां पराख्या सादाख्या जयित शिवतत्वेन मिलिता। सहसारे पद्मे शिशिरमहसां विम्बमपरं तदेव श्रीचकं सरविमिति तद् बैन्दविमिति ॥ ३५ ॥ वदन्त्येके सन्तः परशिवपदे तत्विगिछिते ततस्त्वं षड्विंशा भवसि शिवयोर्भेछनवपुः। त्रिलण्डेऽस्मिन् स्वान्ते परमपदपर्यङ्कसदने परे सादाख्येऽस्मिन् निवसति चतुत्र्येक्यकलनात्॥ १६॥ महावहिर्वही वसुद्छज्छे दिङ् मरुति दि-कलाश्रे मन्वश्रं हिश वसुरधो राजकमले। प्रतिद्यैतद्वन्थिस्तदुपरि चतुद्वरिसांहितं महाचकं चैकं भवति भगकोणैक्यक्लनात् ॥ ३७॥ षडव्जारण्येस्त्वां समायिन इसे पञ्चकसमां सदा संविद्ध्यां विद्धति च षोढैक्यक्लिताम्। मनो जित्वा चाज्ञासरसिजमिह प्रादुरभवत् तिटिक्केखा नित्याः भगवति तवाधारसद्नात् ॥ ३८॥ मवत्साम्यं केचित् त्रितयमिति कौछप्रभृतयः परं: तत्वारूयं चेत्यपरामिदमाहुः समयिनः। कियावस्थारूपं प्रकृतिरिभवापञ्चकसमं तदेषां साम्य त्वामवनिषु च यो वेत्ति स मुनिः ॥ ३९ ॥

वादीन्याचा अञ्चावकचरतपाद्याः प्रकृतयः स्ववर्गस्थाः स्वस्वायुषकितहस्ताः स्त्रविषयाः । यदा वर्गी वर्णप्रचुरतरवो यामिरभवं-स्तव प्रस्तारास्ते त्रय इति जगुस्ते समयिनः ॥ ४० ॥ इमा नित्या विणिस्तव चरणसंमेळनवशा-न्महामेरुस्थाः स्युमेनुमिळनकैलासवपुषः । विशान्याचा पुता अपि च सहविन्द्रात्मकत्या महीप्रस्तारोऽयं क्रम इति रहस्यं समयिनाम् ॥ ७१ ॥ भवेन्मूळाधारं तदुपरितनं चक्रमपि तद् द्वयं तामिस्राख्यं शिखिकिरणसंमेछनवशात्। तदेतत् कौळानां प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदितं भवत्या वामारूयं मतमपि परित्याज्यमुभयम् ॥ ४२ ॥ अभीषां को लानां भगवति भवेतपूजन विध-स्तव स्वाधिष्ठाने तद्नु च मवेन्मूलसदने। अतो बाह्याः पूजा भवति भगरूपेण च ततो निषिद्धाचारोऽयं निगमविरहोऽनिन्धचरिते ॥ ४९ ॥ नवन्यूहं कौन्ध्रभृतिकमिदं तेन स विभु-नेवात्मा देवोऽयं जगदुदयकृद्भैरववपुः। नवात्मा वामादिप्रसृतिमिरिदं भैरववपु-

र्महादेवी ताम्यां जनकजननीमज्जगदिदम् ॥ ४४॥

भवेदेतचकद्वित्तयमतिवृरं समियनां विस्रज्येतसुगमं तद्नु मणिपूराक्यसद्ने । त्वया सृष्टैर्वारिप्रतिफल्लितसूर्येन्डुकिरणै-विनाहोके पूजां विद्धति भनत्याः समयिनः ॥ ४० अधिष्ठानाधारद्वितयमिद्रमेवं द्वाद्छं सहस्राराज्यातं मणिपुरमितोऽभूदशद्लम् । हृद्म्भोजान्म् छात्रृपद्छमभूत् स्वान्तकमळं तदैवेको निन्दुर्भवति जगदुत्पत्तिकृद्यम् ॥ ॥ ॥ सहस्रारं विन्दुर्भवति च तत्रो वैन्द्वगृहं तदेतस्माजातं जगदिद्मशोषं सक्रणम् । ततो मूलाधाराद् द्वितयमभवत्तद्शद्छ सहस्राराज्ञातं तद्विति दश्या त्रिन्दुरथवत् ॥ ४७ ॥ तदेतन् विन्दोर्यद्शकमभवत्तत्प्रकृतिकं दशारं सूर्यारं नृपद्छममूत् स्वान्तकम्छम्। रहस्यं कौलानां द्वितयसभवनम् असदनं तथाधिष्ठातञ्च प्रकृतिमंथ सेवन्तिवह व ते ॥ ४८॥ अतस्ते कौलास्ते सगवति हद्याकृतजना इति प्राहुः प्राह्माः कुल्रसमयमार्गद्वयविदः।

महान्तः सेवन्ते सकलजनजी बैन्द्वगृहे

इदं कौलोत्पत्तिस्थितिलयकरं पद्मिकरं त्रिखण्डं श्रीचक्रं मनुरपि च तेपाञ्च मिलनम्। तदैक्यं षोढा वा भवति च चतुर्धेति च तथा तयोस्साम्यं पञ्चप्रकृतिकिमदं शास्त्रमुदितम् ॥ ९० ॥ उपास्तेरेतस्याः फलमपि च सर्वाधिकमभू-त्तदेतत् कौलानां फलमिह हि चैतत्समयिनाम्। सहस्रारे पद्मे सुभगसुभगोदेति सुभगे परं सीभाग्यं यत् तदिह तव सायुज्यपदवी ॥ ५१ ॥ अतस्ते संसिद्धा सुभगसुमगाख्या गुरुक्तपा-कटाक्षव्यासङ्गात् स्रवद्मृतनिष्यन्द्मुलंभा ।

तया विद्धो योमी विचरति निशायामपि दिवा दिवा भानू रात्रौ विधुरिव कृतार्थीकृत इति ॥ ५२ ॥



प्रक्रीक विकास के किया है है। produced a fixed page to the कर व शिक्षित है होता के रहते उन्हें का शिक्षक अस्तितिहरूका है असर्थक मुन्दर्भी म होताम गान्त्र हैं सेन्द्र केवाची प्रत्येत्र हैं पेक्सिक्र har historyang Dr Fran ित्रमान्त्रण क्ष्म इतिष्ठ हुन्य क्षमान्त्र केल force that the finite take TO THE PURPLE STATE OF THE PARTY IS TO SEE को दिल्हा के किया है कि देश कर ति विक्रिया विक्रिया है है ।

श्रीः

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

॥ स्तोत्ररत्नानि ॥

器

इमानि श्रीपन्मुखानन्दस्यामि विष्येन <sup>१६</sup>रामानन्दस्यामिना" सङ्गृह्य नागराक्षरैतीखायित्वा

器

मद्रपुर्या श्री ''शिवकामविलास'' यन्त्रालये सुद्रापितानि ॥

अक्षयमंवत्सरे वृश्चिकमासि ॥

Numukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa





॥ श्रीः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीपर्शिवाभिन्नाय परमेश्वराय नमः ॥

॥ त्रथ नटेश्वराष्ट्रकप्रारम्भः॥

सद्श्चितमुद्श्चितनिकुश्चितपदं झलञ्झलंचितमञ्जकटकं पतञ्जलिद्दगञ्जनमनञ्जनमचञ्चलपदं जननभञ्जनकरम् । कद्म्बरुचिमम्बरवसं परममम्बुद्कद्म्बकविडम्बकगलं चिद्म्बुधिमणि बुधहृद्म्बुजरविं परचिद्म्बरनटंहृद्मिज ॥ १

200

हरं त्रिपुरभञ्जनमनन्तकृतकङ्कणमखण्डद्यमन्तरहितं विरिश्चसुरसंहतिविचिन्तितपदं तरुणंचन्द्रमकुटम् । परंपद्विखण्डितयमं भित्तमण्डिततनुं मदनवञ्चनपरं चिरन्तनममुं प्रणतसञ्चितनिधि परचिद्म्वरनटंहृद्भिज ॥ २

अवन्तमखिलंजगदभङ्गगुणतुङ्गममतं घृतविधुं सुरसरि-त्तरङ्गनिकुरुम्बधृतिलम्पटजटं शमनडम्भहरणं भवहरम् । शिवं दशदिगन्तरविजृम्भितकरं करलसन्नगृशिशुं पशुपितं हरं शशिधनञ्जयपतङ्गनयनं परचिदम्बरनटेहृदि भज ॥ ३ ॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri अनन्तनवरत्नविलसत्कटकिक्किणिश्चलंशलझलंझलरवं मुकुन्द्विधिहस्तगतमद्दललयध्वनिधिमिद्धिमितनर्तनपदम् । शकुन्तरथविद्धरथनिद्मुखद्नितमुखभृक्किरिटिसङ्घनिकटं सनन्दसनकप्रमुखवन्दितपदं परचिदम्बरनटंहिद् भज ॥ ४ ॥

अनन्तमहसं विदशवन्यचरणं मुनिहृदन्तरवसन्तममलं कबन्धवियदिनद्भवनिगन्धवहविद्धमखबन्धुरविमञ्जवपुषम् । अनन्तविभवं त्रिजगदन्तरमणि विनयनं त्रिपुरखण्डनपरं सनन्दमुनिवन्दितपदं सकरणं परचिदम्बरनटं हृदि मज ॥ ४

अचिन्त्यमिलवृन्दरुचिबन्धुरगलं तुहिनकुन्दिनकुरुम्बधवलं मुकुन्दसुरबृन्दवलहन्तृकृतवन्दनलसन्तमहिकुण्डलधरम् । अकम्पमनुकम्पितरितं सुजनमङ्गलनिधि गजहरंपशुपितं धनज्ञयनुतं प्रणतरज्ञनपरं परचिदम्बरनटं हृदिभज ॥ ६ ॥

परं सुरवरं पुरहरं पशुपतिं जनितद्नितमुख्वणमुख्यममुं मृडं कनकपिङ्गललं सनकपङ्कजरिं सुमनसं हिमरुचिम्। असङ्गमनसं जलिधजन्मगरलं कवलयन्तमतुलं गुणनिर्धि सनन्दवरदं शमितमिन्दुवदनं परचिद्म्बरनटं हृदि मज्ञ॥ ७ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri m

अनं चितिरथं मुनगपुङ्गवगुणं कनकशृङ्गिधनुषं करत्तसत्कुरङ्गपृश्चटङ्कपरशुं रुचिरकुङ्कुमरुचिं डमरुकं च द्धतम् ।
मुकुन्द्विशिखं नमद्वन्ध्यफलदं निगमबृन्दतुरगंनिरुपमं
सचण्डिकममुं झटिति संहृतपुरं परचिदम्बरनटंहृदि मन ॥ ८

अनङ्गपरिपन्थिनमजं चितिधुरंघरमछं करुणयन्तमखिलं ज्वलन्तमनलं द्धतमन्धकरिपुंसततमिन्द्रसुरवन्दितपदम् । उद्खद्रविन्द्कुछबन्धुशतबिन्बरुचिसंहतिसुगन्धिवपुषं पत्रख्वितुतं प्रणवपखरशुकं परचिदम्बरनटं हृदि भज ॥ ९ ॥

इति स्तवममं भुजगपुङ्गवकृतं प्रतिदिनं पठित यःकृतमुखः सदः प्रमुपदद्वितयदर्शनपदं सुलिखतं चरणशृङ्गरहितम् । सरः प्रभवसम्भवहरित्पतिहरिप्रमुखदिन्यनुतशङ्करपदं स गच्छति परं नतु जनुजलिनिधि परमदुःखजनकं दुरितम् ॥

इति श्रीपतञ्चलिमुनि विरचितं

2

नटेश्वराष्ट्रकं सम्पूर्णम् ॥

शुभमस्तु ॥

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीपरशिवाभिन्नपराशक्त्यै नमः ॥

## ॥ श्रीदेवीनवरत्नमालास्तुतिः॥

कुन्द्सुन्द्रमन्द्हासविराजिताघरपञ्चवां इन्दुविम्बनिमाननामरविन्द्चारुविलोचनाम् । चन्द्नागरुपङ्करूषिततुङ्गपीनपयोघरां चन्द्रशेलरवञ्जमां प्रग्मामि शैलसुतामिमाम् ॥ १॥

दाहिमीकुमुममझरीनिकरसुन्दरे मदनमन्दिरे यामिनीरमणखण्डमिरडतिशिखण्डिके तरलकुग्डले। पाशमङ्करामुद्खितं दघति कोमले कमललोचने तावके वपुषि सन्ततं जननि मानसं भवतु मामकम्॥ २

हारन् पुरिकरीटकुण्डलिम् पितावयवशोभिनीं कारणेशवरमौछिकोटिपरिकल्प्यमानपदपीठिकाम् । कालकालफणिपाशवाणधनुरङ्कुशाभरणमेखलां फालभूतिलकलोचनांमनिस भावसमि परदेवताम् । ३

स्मेरचारुमुखमण्डलां विविधगण्डलिम्बमणिकुण्डलां हारदामपरिशोभमानकुचभारभीरुतनुमध्यमाम् । वीरगर्वकलनूपुरां विविधकारणेशपद्पीठिकां मारवैरिसहचारिणीं मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ ४

गन्धमारघनसारचारुनवनागविश्वरसवासिनीं मन्धरागमधुरां वराभरणसुन्दराननशुचिस्मिताम् । मन्थरायतविश्लोचनाममञ्ज्ञालचन्द्रकृतशेखरी-मिन्दिरारमणसोदरीं मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ ५

कुण्डलित्रिविधकोणमण्डलिवहारिगींपरिविकाः सिषट् पुण्डरीकमुखभेदिनीं तरुणचण्डमानुतिडिदुज्वलाम् । मण्डलान्तमणिपीठिकामृततरिङ्गणीं तरणरूपिणीं मण्डलान्तमणिदीपिकां मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ दै

कालिकातिमिरकुन्तलान्तघनभृङ्गमङ्गलशरीरिणीं चूलिकाशिखरमालिकावलयमिङकाकुसुमसौरभाम् । वालिकाचतुरगण्डमण्डलमनोहराननसरोरुहां बालिकामिखलनायिकां मनिस भावयामि परदेवताम् ॥ ७

भूमिभारघरकुण्डलीन्द्रफणिबद्धभूवलयपीठिकां वारिराशिमणिमेखलावयवविह्नमण्डलशरीरिणीम् । हारिगन्धवहकुन्तलान्तघनशेखरींच परमात्मिकां चारुचनद्रसुविलोचनांमनसि भावयामि परदेवताम् ॥ ८॥

वारणाननमयूरवाहमुखदाहवारणपयोधरां वारणाधिपतिमुन्दरीं चतुरशेखरीकृतपदाम्बुजाम् । वारणाधिपतिपञ्चकप्रकृतिकारणप्रभृतिमातृकां वारणात्ममुखपूरणांमनि भावयामि परदेवताम् ॥ ९ ॥ -W

सागमप्रणविश्वामिक्षिलवर्षमङ्गलिहारिणी-मागमावयवशोभिनीमिष्वलवेदसारकृतशेखरीम् । मूलमन्त्रमुखमण्डलामुदितनादिवन्दुनवयौवनां मातृकां त्रिपुरसुन्दरीं मनिस भावयामि परदेवतास् ॥ १०

oc.

पद्मकान्तिपद्पाणिपछ्वत्रपयोधराननसरोरुहां
पद्मरागमणिमेखलावत्रयनीविशोभितनितम्बिनीम् ।
पद्मसम्भवसदाशिवान्तमयपञ्चवर्णमणिपीठिकां
पद्मिनीं प्रणुवरूपिणीं मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ ११॥

नित्यमेव नियमेन जप्यतां भुक्तिमुक्तिफलमोगसिद्धये । शङ्करेख रचिता क्रुपाबलान्नामरत्ननवरत्नमालिका ॥ १२ ॥

> इति श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य-श्रीमच्छंकरभगवत्पाद विरचिता श्रीपरदेवता नवरत्नमालिकास्तुतिः सम्पूर्णी ॥ श्रममस्तु

॥ श्रीः॥

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

श्रीपरदेवनायै नमः ॥

अथ

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य-श्रीक्रङ्कराचार्याष्ट्रोत्तरक्षतनामस्तोत्रम् ।

ॐ श्रीराङ्कराचार्यवर्यो ब्रह्मानन्दप्रदायकः । अज्ञानतिमिरादित्यः सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमाः ॥ १ ॥

वर्णाश्रमप्रतिष्ठाता मुक्तिमुक्तिप्रदायकः। शिष्योपदेशनिरतो भक्ताभीष्टप्रदायकः ॥ २ ॥ सुद्दमतत्वरहस्यज्ञः कार्याकार्यप्रबोधकः । ज्ञानमुद्राञ्चितकरः शिष्यहृत्तापहारकः ॥ ३ ॥ पारिव्राज्याश्रमोद्धर्ता सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधीः। अद्वैतस्थापनाचार्यः साक्षाच्छक्कररूपभृत् ॥ ४ ॥ षण्मतस्थापनाचार्यस्त्रयीमार्गप्रकाशकः। वेदवेदान्ततत्वज्ञो दुर्वादिमतखग्डनः ॥ ४ ॥

वैराग्यनिरतः शान्तः संसारार्णवतारकः। प्रसन्नवदनाम्भोजः पर्मार्थप्रकाशकः ॥ ६ ॥ पुराणस्मृतिसारज्ञो नित्यतृप्तो महान् मुनिः। नित्यानन्दो निरातङ्को निस्सङ्गो निर्मछात्मकः ॥ ७ ॥ निर्ममो निरहङ्कारो विश्ववन्द्यपदाम्बुजः । सत्वप्रधानः सद्भावः सङ्ख्यातीतगुगोञ्वलः ॥ ८ ॥ अनघः सारहृद्यः सुधीः सारस्वतप्रदः । सत्यात्मा पुरायशीलश्च साङ्ख्ययोगविचक्षणः ॥ ९ ॥

तपोराशिर्महातेजा गुणत्रयविभागवित् । कलिन्नः कालकर्मज्ञस्तमोगुणनिवारकः ॥ १० ॥ भगवान् भारतीजेता शारदाह्वानपण्डितः। धर्मीधर्मविभागज्ञो लच्यालक्ष्यप्रदर्शकः ॥ ११॥ नाद्बिन्दुकलाभिज्ञो योगिहृत्पद्मभास्करः। अतीन्द्रियज्ञाननिधिर्नित्यानित्यविवेकवान् ॥ १२॥ चिदानन्दश्चिन्मयात्मा परकायप्रवेशकृत्। अमानुषचरित्राढ्यः क्षेमदायी क्षमाकरः ॥ १३॥

利用

अव्यो मद्रप्रदो मूंशिमहिमा विश्वरञ्जकः। स्वप्रकाशः सदाधारो विश्वबन्धुः शुभोदयः ॥ १४ ॥ विशालकीर्तिर्वागीशः सर्वलोकहितोत्सुकः । कैलासयात्रासचनद्रमौलिप्रपूजकः ॥ १४ ॥ काञ्च्यां श्रीचक्रराजारूययन्त्रस्थापनदीचितः। श्रीचकात्मकताटङ्कतोषिताम्बामनोर्थः ॥ १६ ॥ श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादि ग्रन्थकल्पकः। चतुर्दिक्चतुराम्नायप्रतिष्ठाता महामतिः॥ १७॥

ं द्विस्तितिमत्ताच्छत्तां सर्वादांग्यनयप्रमुः। काषायवसनोपेतो भस्मोद्ध्लितविग्रहः ॥ १८ ॥ ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्यः कमण्डलुलसत्करः गुरुर्भूमण्डलाचार्यः भगवत्पादसंज्ञकः ॥ १९ ॥ व्याससन्दर्शनप्रीतः ऋष्यशृङ्गपुरेश्वरः। सौन्दर्यछहरीमुख्यबहुस्तोत्नविधायकः ॥ २०॥ चतुः षष्टिकलभिज्ञः ब्रह्मराक्षसतोषकः । श्रीमन्मग्डनमिश्राख्यस्वयम्भुजयसन्नुतः ॥ २१॥

तोटकाचार्यसम्पूज्यः पद्मपादार्चिताङ्घ्रिकः। हस्तामलकयोगीन्द्रब्रह्मज्ञानप्रदायकः ॥ २२ ॥ सुरेश्वराख्यसच्छिष्यसंन्यासाश्चमदायकः । . नृतिंहभक्तसद्रत्नगर्भहेरम्बनूजकः ॥ २३ ॥ व्याख्यासिंहासनाधीशो जगतपूज्योजगद्भुरः ॥ २४ ॥ श्रीमते शङ्कराचार्य सर्वलोकगुरुः परः ॥ इति श्रीमत्कृष्णेन्द्र विरचितं श्रीशङ्कराचार्योष्टोत्तररातनामस्नोत्रंसम्पूर्णम् ॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## ॥ श्रीः॥

## श्रीमत्परमइंसपरित्राजकाचार्यवर्ष श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाष्टोत्तर-भतनामाविष्ठः ॥

ॐ श्रीशङ्कराचार्यवर्याय नमः ॥ ,, ब्रह्मानन्दे प्रदायकाय नमः ॥

, ब्रज्ञानतिमिरादिखाय नमः॥ , सुज्ञानाम्बुघि चन्द्रमसे नमः॥

, सुज्ञानाम्बुधि पन्द्रमस् । । । , वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः ॥

; मुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नमः ॥ , शिष्योपदेशनिरताय नमः॥

,, भक्ताभीष्टश्रदायकाय नमः॥ ,, सुरू-मतत्वरहस्यज्ञाय नमः॥

», स्रूथ्मतत्वरहत्यशाय नगः॥ १०॥ , कार्याकार्यप्रबोधकाय नगः॥ १०॥

mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by

ॐ ज्ञानमुद्राश्चितकराय नमः॥ शिष्यहत्तापहारकाय नमः॥ पारित्राज्याश्रमोद्धर्त्रे नमः॥ सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः॥ अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः ॥ साक्षाच्छङ्कररूपभृते नमः॥ षण्मतस्थापनाचार्याम नमः॥ त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः॥ ,, वेदवेदान्ततत्वज्ञाय नमः॥ ,, दुर्वीद्मतखण्डनाय नमः॥ २०॥ वैराग्यनिरताय नमः ॥

,, शान्ताय नमः ॥

,, संसाराणवतारकाय नमः ॥

,, प्रसन्नवदनाम्भोजाय नमः ॥

```
રપ્ર
अ परमार्थप्रकाशकाय नमः ॥
  पुराणस्मृतिसारबाय नमः॥
 नित्यतृप्ताय नमः ॥
,, महते नमः॥
,, मुनये नमः॥
  नित्यानन्दाय नमः ॥ ३०॥
  निरातङ्काय नमः ॥
" निस्सङ्गाय नमः ॥
  निर्मलात्मकाय नमः ॥
 " निर्ममाय नमः ॥
 " निरहङ्काराय नमः ॥
 ,, विश्ववन्द्यपद्मिबुजाय नमः॥
 " सत्वप्रधानाय नमः ॥
  " सद्भावाय नमः॥
```

umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e

ॐ सङ्ख्यातीतगुण्वो ज्वलाय नमः ॥

, अनघाय नमः !! ४० ॥

, सारहृद्याय नमः।।

" सुधिये नमः ॥

" सारस्वतप्रदाय नमः ॥

, सत्यात्मने नमः ॥

" पुरायशीलाय नमः ॥

" साङ्क्रचयोगविचक्षणाय नमः ॥

,, तपोराशये नमः ॥

" महातेजसे नमः ॥

" गुण्त्रयविभागविदे नमः ॥

" किलिघाय नमः ॥ ५०॥

" कालकर्मज्ञाय नमः॥

, तमोगुणनिवारकाय नमः ॥

भ भगवते नमः ॥ भारतीजेत्रे नमः॥ , शारदाह्वानपण्डिताय नमः॥ " धर्माधर्मविभागज्ञाय नमः ॥ , लक्ष्यालक्ष्यप्रदर्शकाय नमः ॥ " नादिबन्दुकलाभिज्ञाय नयः ॥ " योगिहृत्पद्मभास्कराय नमः॥ अतीन्द्रियज्ञाननिषये नमः ॥ ६०॥ " नित्यानित्यविवेकवते नमः ॥ , चिदानन्दाय नमः॥ " चिन्मयात्मने नमः॥ " परकायप्रवेशकृते नमः ॥ » अमानुषचरित्राढ्याय नमः ॥ , होमटायिने नमः ॥ aranasi Collection. Digitized by e

26 ॐ क्षमाकराय नमः ॥ भव्याय नमः ॥ " मद्रप्रदाय नमः ॥ ,, मूरिमहिस्ने नमः ॥ " विश्वरञ्जकाय नमः ॥ " स्वप्रकाशाय नमः ॥ " सदाधाराय नमः ॥ " विश्वबन्धवे नमः॥

" विश्ववन्धव नमः ॥ " शुभोदयाय नमः ॥

, विशालकीर्तये नमः॥

" वागीशाय नमः ॥

" सर्वङोकहितोत्सुकाय नमः॥

" कैलासयातासम्प्राप्तचन्द्रमौिल

प्रपूजकाय नमः ॥

काञ्च्यां श्रीचक्रराजाख्ययन्त्रस्थापन दीक्षिताय नमः ॥

" श्रीचक्रात्मकताटङ्कतोषिताम्बामनो-रथाय नमः॥

"श्रीब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादिप्रन्यकल्प-काय नमः॥

, चतुर्दिक्चतुराम्नायप्रतिष्ठात्रे नमः॥

, महामतये नमः॥

" द्विसप्ततिमतोच्छेत्रे नमः ॥

" सर्वदिगिवजयप्रभवे नमः ॥

" काषायवसनोपेताय नमः॥ " मस्मोद्धृष्ठितविग्रहाय नमः॥

" भरमाङ्कार्थासम्बद्धाः " ज्ञानात्मकैकद्गुडाढ्याय नमः॥

" ज्ञानात्मककर्पण्डानाः " कमग्रहकुलस्तकराय नमः॥ ९०॥

u<mark>m</mark>ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e

ॐ गुरवे नमः ॥

,, भूमगडलाचार्याय नमः॥

,, भगवत्पाद्संज्ञकाय नमः॥

" व्याससन्दर्शनप्रीताय नमः॥

" ऋष्यशृङ्गपुरेश्वराय नमः ॥ [नमः॥

" सौन्दर्यछहरीमुख्यबहुस्तोत्वविधायकाय

,, चतुः पष्टिकलामिज्ञाय नमः॥

" ब्रह्मराक्षसतोषकाय नमः॥

,, श्रीमन्मग्डनमिश्राख्यस्वयम्भुजय-सन्नुताय नमः ॥

" तोटकाचार्यसम्पूज्याय नमः॥ १००॥

" पद्मपादार्चिताङ्किकाय नमः ॥

"हस्तामलकयोगीन्द्रबह्मज्ञानप्रदायकाय नमः॥ ॐ सुरेश्वराख्यसच्छिष्यसंन्यासाश्रमदाय-काय नमः ॥

" नृत्तिंहभक्तसद्रत्नगर्भहेरम्बपूजकाय नमः॥

" व्याख्यासिंहासनाधीशायं नमः ॥

" जगत्पूज्याय नमः ॥

,, जगद्भुरवे नमः ॥ १०७ ॥

,, श्रीमते शङ्कराचार्याय सर्वलोकगुरवे-परस्मे नमः ॥ १०८॥

इति श्रीमत्कृष्णेन्द्र विरचिता श्रीदाङ्कराचार्याष्ट्रोत्तरशतनामावितः

सम्पूर्णा

शुमम्

## THIS BOOK PUBLISHED BY THE CONTRIBUTION OF

Mr. P. GOVINDASAWY NADAR of Pungambadu. C. SIVALINGA NADAR of Gummidipundi.

SUBRAMANIA NADAR of Gummangalam.

Printed by C. Muniswamy Mudaliar& Sons, Madras.





### त्र्य**सालङ्कार**िश्चरोब्रतशतकम्

श्री ५ मह।देवाश्रम स्वामिना शैव-जनोपकाराधं संगृहीतम्। क्षपरानिवासिनः नेवलराम गुप्तस्य साहाय्येन सुद्रयित्वा प्रकाशितस्। मिश्रीपनामक पं॰ शिवदयाल प्रकाणा संशोधितम्।

काशीदशास्त्रमेघस्थामरयन्त्रेअस्विका-चरण चहोपाध्याय द्वारा मुद्रितम्।

सन् १८८७ ई ०



#### ॥ अथ सालङ्कारशिरोव्रतशतकम्प्रारम्यते ॥

॥ डों त्रीगणेशाथ नसः ॥ ध्यालामहेशस्ववलिबभूत्याः क्र-द्राचमालम्परमिब्बशालम्। नत्वागुक्न्शास्त्रविचारदचान् प्र-स्थापियथेव्रतसप्रकाष्यम् ॥ १॥ क्ट्राचान्कग्छदेशेदश्चनपरि-मितान्मस्तकेविंशतीद्वे षट्षट्कणंप्रदेशे + कर्युगलकते दा-दशदाद्शेव। बाह्वोरिन्दोः कलाभिनैयन्युगकते त्वेकमेकंशि-

विभूत्याधवलियिति वद्राचमालिसित्यनेन विश्वेषण्ड

येनविषयस्चकेन अनुवन्धचतुष्ट्ययुक्तत्वात् ग्रंत्यस्वप्रवृत्तियोग्यत्व सूचितम् अनुवन्धचतुष्ट्याश्च विभूतिबद्राच्चधारणो विषय: प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावस्वन्धः वेदप्रतिपाद्यकर्मणि
प्रवृत्तिद्वारामोचादिकम् प्रयोजनम् अधिकारिण्यं श्रिवमक्का एव ॥

+ बाग्नरापश्च वेदाश्च सोमस्र्योऽनिलस्रया। सर्वेनार-द्विप्रस्य कर्णेतिष्ठन्तिद्विणे द्तिविप्रस्यद्विणकर्णे यज्ञोप-वीतधारणे प्रमाणंस्चितम्।

खायां बचस्यष्टाधिकयः कलयतियतकसस्त्रयक्रीलकगढः॥२॥ बद्राचधारणेलांचेषामस्तिमहासुने । तेषानास्तिविनिमीं-चः संसाराज्यन्मकोटिभिः ॥ ३ ॥ रुट्राच्यधारिगंद्रष्ट्रापरि-वादङ्करोतिय: । उत्पत्तीतस्यसाङ्कर्थमस्ये वेतिबिनिययः ४ ॥ ज्द्राचधारिगोभत्त्वा वस्त्रन्धान्यन्ददातियः । सर्वपाप विनिर्मुक्तः गिवलीकन्सगच्छति ॥ ५ ॥ रेट्राचधारियंत्रा-च भोजवेत् विमोदित: । पित्रलोकमवाप्नोति नाचकार्था विचारणा ॥६॥ अङोख्ट्राचमाचात्र्यम्ययावक्ष् त्रमक्षते। तसात्मर्वप्रयत्ने नकुर्यादुद्राचधारणस् ॥ ७॥ चणेचणेऽस्न-मैधस्य फलमाप्रोतिवस्मुख । त्रि:सप्तज्ञलमुडुत्विप्रवलोके महीयते ॥ ८ ॥ रुद्राचस्यमुखस्त्रच्चा विष्णुरुद्रद्तीरितः। वियापुच्छ पं अवेचैव भोगमोचफलप्रदम्॥ ८॥ स्नानेदाने जपेहोमे वैखदेवेसुराच ने । प्रायिक्त तथा याचे दीचाका-सेविश्वतः ॥१०॥ श्रक्ट्राचधरोसूला यत्लिञ्चिलमीवैदि-काम्। कुर्वन्दिजस्तु मोहेन नरके पति प्रिवम्॥ ११॥ व्या-इरन्तिचनामानि येशभी:परमातान: । क्ट्राचालँकताये-

<sup>ी</sup> पुच्छिमितिपरेन बक्तब्बक्ती णसंयोच्यं पुच्छम्पु च्छे नयी-जयेत्। मेरुमूर्ड मुखकुर्थात्तदूर्ध्वनागपायकमिति मालाबच-णं स्चितम्॥

च तेवेभागवतोत्तमाः ॥ १२ ॥ इंस्तेचारसिकार्छेच कर्ष-योर्भस्तकेतथा। रुट्राचन्धारयेद्यस्तुसरुट्रोनाचसंश्रय: ॥१३॥ घवध्यः सर्वसूतानां . रुद्रविचरेज्ञु वि । सुराणामसुराणाञ्च बन्दनीयीययाणिवः ॥ १४॥ एकम्बाऽपिहिरुद्राचं स्रताय बेनधारवेत्। कुलैकविंशतिसुद्दृत्य रुद्रलोकेमहीयते॥ १५ ॥ यस्यभालेविभूतिर्ननाङ्गे रुद्राचधारणम्। नशकोर्भं वनेपूजास हिज:खपचाधम: ।। १६ ॥ प्रयाणकालेक्ट्राच्य्वस्थिता स्तोयदि। सर्द्रलमवाप्नोति पुनर्जसनविद्यते ॥ १७॥ स्व-शिष्ये भ्यस्तुवक्तव्यद्राधिष्ये भ्यः कदाचन । अभक्ते भ्योऽपिमूर्खे भ्यः कर्दाचित्रप्रकाशयेत् ॥ १८॥ यस्याङ्गेनास्तिकद्राचं ए-कोऽपिवहुपुखदः। तस्यजन्मनिर्धःस्यात्तृपुण्डुरिहतेयया ॥ १८॥ त्राचधारणादेव त्रोत्रद्रलमामुयात्। सुनयःसत्यसङ्ग-च्या ब्रह्माब्रह्मात्यसागतः॥ २०॥ धृतरुद्राचका्ढाययस्वनं स-म्प्रयच्छति। वि:सप्तकुलमुद्गृत्य रुद्रलोकंसगच्छति ॥ २१॥ ब्द्राचं यक्तिखायांतत्तारतल्शीमतिसारेत्। वर्णयोक्तभयोव्धे-म्मन्दे वन्देवीच्यभावयेत् ॥ २२ ॥ यज्ञोपवीर्तवेदां यत्या इ-स्तेदिशःसारेत्। वार्छे सरस्रतीन्दे वीम्पावकचाऽपिभावयेत्।। २३ ॥ अनेनभुक्तन्दे वेनभुक्तं यत्तु तथाभवेत् । पीतं रुद्रे णत-

<sup>§</sup> तारत्वम्बुद्धा ्तत्स्रारेद्दरायेदित्यर्थः ।

त्यीतं व्रातंव्रातिश्वनेतत्॥२४॥ रुद्राचधारिणःपादीप्रचास्यान क्वि:पिवेन्नर: । सर्वपापविनिर्मु त्तः शिवलोकेम हीयते ॥ २५ ॥ ब्द्राच्यारकोभूला यिलि चिलमीवैदिकम्। सुर्वन्दिजःसदा भत्या महदाप्रोतितत्पालम् ॥ २६॥ दिव्यवर्षसहस्रन्तु चन्नु-क्न्मोलितम्या। प्रवान्ममाकुलाचिभ्यः जाताचजलविन्दवः ॥ २०॥ तत्राश्रुविन्दुतीजातां महारुद्राचहन्त्रकाः । वभूवुस्ते चब्द्राचा अष्टविंग्रयमेदतः ॥ २८॥ सूर्यनेवसमुभ्दूताः क-पिलाहादशस्यताः। सामनेत्रोत्यिताः खेतास्ते षाडशविधा क्रमात् ॥ २८॥ विक्रिनेचोद्भवाः क्षणा दश्मेदाभवन्ति हि। म्बे तवर्णस्तुरुद्राची जातितीब्राह्मउखते॥ ३०॥ चाचीरक्रम्त-यासियो वैद्यः कण्पसुगूद्रकः। पञ्चाच्चरप्रणवाभ्यान्धारणम्य-रिकी ति तम् ॥ ३१॥ अमन्त्रे खैवशूद्रस्य रुद्राचन्धारणंस्स-तम्। अथसस्मप्रकारस्तुयथाविषिनिगद्यते ॥ ३२ ॥ शिरीव्रत-ममाचारादेवब्रह्मादिदेवताः । देवताश्रभवन्विद्दन्खलुनान्ये-नहितुना ॥ ३३॥ शिराव्रतशिवहीनस्तु सर्वधर्मविर्जित: । अपिसर्वासुविद्यासु नाधिकारीतिनिस्यः ॥ ३४॥ शिरोब्रतें-नयःस्नातस्तन्तुनोपदिश्रेत्त्यः । तस्यविद्याविनष्टास्यानिर्घृ-

ण शिरसि मस्तकाद्यवयने व्रतभसाधारणक्यं नेमंतस्य-समाचार:सम्यन्धारणम्।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

णः सगुरुः खलु ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरसङ्घ्रेषु नरायेधर्माचारिणः। तेषामेवखनुत्रदा जायतेनकदाचन ॥ २६ ॥ ब्रह्मविद्योपदेश-स्य साचादेवाधिकारिणः । तएवनेतरेविद्दन्येतुस्नाताः थिरो-व्रते: ॥ ३७॥ ब्रह्मविषाुमहेशायतिस्रोरेखादतिस्रृताः। ज्रा-याब्रह्माततोविश्यस्दू इन्तुमहेश्वरः॥ ३८॥ उडू लनंतिपुरहू-च भत्यानैवाचरित्राये। तेषाबास्तिवितिमीचः संसाराच्यन्म-कोटिभि: ॥ ३८ ॥ येषाम्बपुर्मनुष्याणान्त्रपुर्ह् पविनास्थित-म्। सम्यानसद्यन्तत्स्यानप्रेचम्प् खक्कजनैः ॥ ४०॥ घिरम-स्मरिहतसालन्धिग्यासमित्रवालयम् । धिगनीयार्चनन्त्रस धिग्विद्यामिशवात्रयाम् ॥ ४१॥ त्रिपुग्हु येविनिन्दन्तिनिन्द-न्तिशिवमेवते। धारयन्तिचयेभक्त्या धारयन्तितमेवते ॥ ४२॥ कृतंस्यादक्षतन्तेन युत्रमध्ययुतश्ववित्। श्रंधीतमनधीतस्विषु-ग्डु योनधारयेत् ॥ ४३ ॥ ह्यावेदाह्यायचाह्यादानम्ह्या-तपः। ख्याव्रतोपवासेनिवपुग्हुं योनधारयेत्॥ ४४॥ भस्र-धारणकारता सुतिसिच्छितयः पुमान्। विषपानेननित्यत्व-क्षुक्तेच्यासनोहिसः॥ ४५ ॥ स्टास्टिच्छ्लेनाइ निपुण्डू स्र-चधारणम् । ससर्जसललाटं हि तिथ्यगूर्डनवर्त्तुलम् ॥ ४६ ॥ तिथ्यग्रेखाप्रदृश्यन्ते चलाटेसर्वदेहिनाम्। तथापिमानवामू-रखीं नकुर्वन्ति त्रिपुण्ड्रकम् ॥ ४७ ॥ नतद्याननतन्मी चनत-

ज्ञाननतत्तपः । बिनातियीक् चिपुण्डे ण विजेनयदनुष्ठित-म् ॥ ४८ ॥ वेदस्याऽध्ययतेशूद्रो नाधिकारीययाभवेत् । चिपु-षड्रेणविनाविप्रो नाधिकारीश्रिवार्चने ॥ ४८ ॥ अस्रानासा-ग्निहोत्रेण लिप्तः कामीसमाचरेत्। अन्ययासर्वकामीणि नपल-न्तिकदाचन ॥५०॥ सत्यंशीचंतपोह्रोमस्तीर्थदेवादिपूजनम् । तस्यव्यर्थमिदंसर्वे यस्त्रिपुण्ड नधारयेत् ॥ ५१ ॥ निपुण्ड ध न ग्विपवरोयोर्द्राचधरंश्युचिः। समाप्नोतिपर्देवस्य यतोनाव-त्तिपुनः ॥ ५२ ॥ सङ्घापातकसङ्घां यपातकान्यपराख्यपि । न-खन्तिमुनियार्टू लसत्यंसत्यन्नचान्यथा॥ ५३ ॥ यतीनाञ्ज्ञान-दम्प्रोत्तस्वनस्थानास्वरित्तदम्। ग्रहस्थानामुनेतद्वर्भविद-करन्तथा ॥ ५४॥ ब्रह्मचय्याश्रमखानां खाध्यायप्रदमेवच । शिवेनविष्णुनाचैव ब्रह्मणाबिज्ञणातथा॥ ५५॥ हिर्ग्यगर्सण तथा दिक्पालैर्वक्णादिभिः। देवताभिर्भृतन्भसाचिपुर्द्शोडूल-नासकम्॥ ५६॥ उमादेव्याचलच्यााच वाचाचान्याभिरास्ति-क। यचराचसगन्धर्वसिद्धविद्याधरादिभि: ॥ ५७॥ उद्दू सनं निपुर्द्ध् च यै:ससाचरितम् दा। तएवधिष्टाविद्दांस नेतरेसु-निपुङ्गव॥ ५८॥ त्रिपुण्डुधारिणिभिचा प्रदानेनैवकेवलम्। ते-

<sup>ी</sup> विषुण्डुष्टगित्यनेन शिवबाचकेन परेन ग्रन्थमध्ये मङ्ग-लं स्चितम्।

नाधीतंत्रुतन्ते नतेनसर्वमनुष्ठितम् ॥ ५८॥ क्रद्मनापिचरद्योघि ् भूतिशासनमैष्वरम्।सोऽपियाङ्गतिमाप्नोतिनतांयज्ञशतैरपि । ६०॥ सम्पर्कालीलयावापि भयाद्वाधारयेत्यः । विधियुत्तो विभूतिन्तुसचपून्योययाद्यहम् ६६१॥ शिवस्यविष्णोर्देवानाम्ब-भ्राणस्त तिकारणम्। पार्वत्यायमद्दालच्या भारत्यास्टितिका-रखम् ॥ ६२ ॥ द्भियज्ञायधर्माय तीर्थयात्रायनारद । ध्यान-न्तपस्तिपुण्डस्य कलानाईन्तिषोडशीम् ॥ ६१ ॥ यथाराजास्त-चिञ्जाङ्ग' स्तजनमान्यतेसदा। तथाणिवस्तिपुण्डुाङ्गंसकीयमिव मन्यते ॥ ६४॥ नास्यज्ञानम्परीचेत नजुलम्रव्रतन्तया। चिपु-ण्डाञ्जितभातीन पूज्य एवडिनारद ॥६५॥ एतानिपञ्चित्रवमन्त्र-पविचितानि भस्मानिकासदद्दनाङ्गविभूषितानि । चैपुण्डुका थिरचितानि खलाटपट्टे लुम्पन्ति देव खिखितानि दुरचराणि ॥ ६३॥ भसादिग्धशरीराययोददातिधनमादा । तस्यसर्वाणि . पापानिविनम्बन्तिनसंग्रय: ॥ ६०॥ भस्रस्नानेनपुरुषसुलस्यो-द्वारकोभवेत्। भस्रसानञ्जलसानादसंख्ये यगुणान्वितम्॥६८॥ येभस्मधारिणंदृष्ट्वा परिद्वप्ताभवन्ति हि । देवासुरसुनीन्द्रे यपू-च्यानित्यनसंगयः॥ ६८॥ भस्तसंच्छित्रसर्वाङ्गं दृष्टीतिष्ठतियः पुमान् । तंद्रष्ट्वादेवराजोऽपिदग्हवत्प्रणमिष्यति ॥ ७० ॥ यथाः विधिललारेनैविज्ञवीर्थ्यप्रधारणात्। नाश्येजिखितांतामींलः

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

H

य

त

E

साटकां निपिन्ध् वम्॥७१॥भासनाद्वसितम्योक्तश्यस्यवस्मना श्रनात्। भूतिभूतिकरीपुंसारचारचाकरीपरा ॥७२॥ भसासा-नाहिश्रहात्मा जितकोधोजितेन्द्रयः । सत्समीपंसमागस्य नसभूयोभिवत्तेते ॥ ७३ ॥ नगायच्य, पदेशोऽपिभस्मनाधा रणिबना । ततीप्टतीवभस्माङ्गेगायचीजपमाचरेत्॥ ७४॥ यस्यास्तिसहनाप्रीतिसीपवद्गसासंग्रहे । स्पववाद्मायोबद्म न्सतंत्रसत्यसयोचाते ॥ ७५ ॥ नयस्यसङ्जाप्रीतिर्भाषवद्मसाः संग्रहे। सचाण्हालद्दतिच्चे योजनाजनान्तरिभ्वम् ॥७६॥ विभूः तिधारणन्यज्ञा कुर्वन्हे मतुलामपि। नतत्पलमवाप्नोति पति-तो इभवे बिस: ॥७७॥ यथो पवी तर हितै: सन्ध्रान क्रियते दिनै:। तथासंध्यानकर्त्तं व्या विभूतिरिइतैरिप ॥७८॥ गतीपवीतै:स-न्ध्रायाङ्कार्थ्यप्रतिनिधिकचित् । विभूतिधारणेलन्धोनास्तिप्र-तिनिधिक्वचित्॥ ७८॥ विभूतिधारणन्तप्रज्ञायदिसन्धरांकरो-तिचेत्। यथायुत्त्वाउन्ताजीवेदान्प्रत्यवैतितथादिनः ॥ ८० ॥ यकारोऽनामिकाप्रोक्ता जकारोमध्यमाङ्गु शि:। मकारस्त-र्जनीतसात्रिपुण्डुन्त्रिगुणात्मकम् ॥ ८१ ॥ भः सस्त्रिभूतिधः वलिबलोक्ययमिकद्वराः । पापिनोऽपिपलायन्ते भीताःपा-ग्रुपतास्त्रतः ॥ ८९ ॥ सर्वेभ्योभूतसत्वेभ्यो यतोरचेदहर्निग-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

म्। रंचत्ये षाततः प्रोत्ता विभूतिर्भूतिकद्यतः ॥ ८३॥ भा-सनाइत्सैनाइस पांसु:पांसुलक्षदायतः। पापानांरच्यात्चारो वुधेरेवित्रक्रयते ॥८४॥ प्रातःससिवत्यसमध्यान्हेगस्विमित्र- . तम्। सायान्हे निर्जलभस्म एवश्वस्मविलेपयेत्॥ ८५॥ आये-यसुचातेभसा दग्धगोमयसभावम्। तदेवद्रव्यमित्य् क्तन्तिपुण्ड्रय महासुने ॥ ८ ई॥ अश्विहोचान्निजमस्य वीरजाहोसजन्तया। श्रीपासनसमुत्पनं समिदग्निसमुद्भवम् ॥ ८०॥ समिदग्निसमु-त्यन्नसार्थभवेत्रह्मचारिणा । शूद्राणांत्रोचियागारस्पचनानि समुद्भवम् ॥ ८८॥ अन्येषामपिसर्वेषान्यार्थन्दावानचोद्भवम् । ग्टिच्याञ्चलसंयुक्तं यतीनाजलवर्जितम् ॥ ८८॥ मध्यान्हात्राग् नलेर्युक्तम्परतोजलवर्जितम् । मध्यमाङ्गुलिचयेयेव खदिचय करस्यच ॥ ८० ॥ ललाटेच्टदयेनामी गलांऽसेबाइसन्धिषु । पृष्ठ देशिश्वरस्ये वं स्वानेष्वेतेसुधारयेत् ॥ ८१ ॥ षडङ्गु लिप्रमायेन ब्राम्मणानान्त्रिपुण्डुकम् । तृपाणांचतुरङ्ग् स्यस्येभ्यानान्द्रप्रङ् लगातम् ॥८२॥ शूद्राणामधमविषामेकाङ्गु ख'निपुण्डु कम्।नि-र्भन्त्रकन्तुतज्ज्ञे यद्गाधिकारीयतोऽस्तिमः॥८३॥ मध्यमानामि-काङ्गुल्योर्मध्ये तुप्रतिलोमतः । यङ्गुष्टे नक्षतारेखा विपुण्ड्यः सोऽभिधीयते ॥ ८४॥ अग्निरिलादिभिर्धन्त्रेशसम्बाभिमः

CC-0 के पांस्त्वस्पापं द्यतिखग्हयतिनिपातनात्साष्ट्र ॥ CC-0 के पांस्त्वस्पापं द्यतिखग्हयतिनिपातनात्साष्ट्र ॥

यो

द्वा

नुस्

त्र

य

न्वितम्। पञ्चाचरेणमन्त्रेण त्रायुषिणतथैवच ॥ १५ ॥ सस्र गायित्र#सन्त्रेण सन्त्रे गप्रगविगवा। श्रयाद्यसस्मगायच्याकत निर्माणमुचते ॥ ८६ ॥ अन्तरिचिग्टहीलातुगीमयंथोसुनिस-तम्। पिंडींकत्यग्रष्कार्थं ग्रहे पाचे विनिचिपेत्॥ ८०॥ ग्रुभेदि-नेतु तै:पिण्डै:खाचान्तै:पञ्चवायुभि:। घृतेनचक्णाचैव इवन द्वारयेद्यु धः ॥ ८८ ॥ तादृशस्थारयेद्यस्य तथेभिनदीचजादिकः म्। वाह्मणस्यचगी: खेता रत्तागी; चित्रयस्य ॥८८॥ पीतवर्णा तुवैश्यस्य क्षणाश्र्द्रस्यक्षयते। शिरोव्रताख्यं शतकं जावाल्यादी तुविस्तृतम् ॥१००॥पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्गस्यध्यमा र्रत्यितं सुती। तचनान्हविनोभेदः पूर्वीऽयस्पश्चिमस्वयंस्॥ १०१॥ पूर्वेभा-गेतुतवास्ति कैलासारामकस्वनस्। सहादेवायमास्तव ब्रह्म-विद्यान्तपारगा:॥ १०२॥ अन्ताकारिबनिर्मु क्त खचाधीशिपुर स्थित: । बाणवर्गोद्मवोबाण अग्निवर्गग्रराद्मगः ॥१०३॥ क्रम-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भ सयोजाताय विद्वाहे महादेवायधीमहि तन्नोरुद्र प्र-चोदयादित्येषा भस्मगायची॥

<sup>§</sup> मध्यमेष्वरमारभ्य यावद्दे हिलकांगणं स्त्रस्वद्द्वाचतृदिः ह्य भ्रामयेत्रत्त्वत्तुं तंदेशंकाशिकामानं माननीयंसदावुधे-रितिकाशीखण्डः॥

शोदत्तसंयुक्तःसतैस्तचनियोजितः । यथाप्रकाशितन्तैस्तु साल-द्वार् क्षेत्रस्य तम् ॥१०४॥ तथाबिन्यस्तवान्प्राच्चस्ते वामाच्चा-नुसारतः । समाप्तिचागमद्गृन्यः पचाधिकगतैः समैः ॥ १०५॥

§ अलक्षारेणसिहतं सालक्षारं ग्रिरिसमस्तका यस्त्राने ब्र-तक्षस्त्राधारणक्ष्यं ग्रुदियसस् तस्त्रश्रतकस्य भास्या आस्थानं यस्त्रित् सचासी प्रत्यः॥

॥ इतिश्री सालङ्कारिधरोव्रताख्यश्रतकग्रन्थःसमाप्तः॥





THE STORY

- None has

मदेवसेम्पद्मम्मान्द्रम् नाहिनीयंत्रन्मम्

अइ उ शर दे ए शो हे भी स्ववरह्ण अम उता म अम ब क स म न ग इ द्वाप इ हवा - य ट स क प श हा रहि

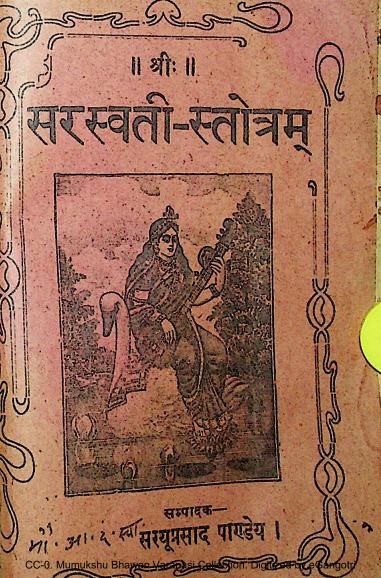

### लरयू-प्रवाह-३य तरङ्ग ।

वाणी-विवासिनी-भाषाटीका-सहितम्

## श्रीसरस्वती-स्तोत्रम्।

श्रीयुत पं० सरयूप्रसाद पाग्डेय "विशारद"

प्रकाशक— "नव्युवक-परिषद्", दुबहर। पो॰ भरसर, जि॰ बिलया।

प्रथमवार } वसन्त-पञ्चमी {मृत्य दो स्राना। १००० प्रति

सर्वाधिकार सम्पादक के हाथ में है।

प्रकाशक— "नवयुनक-परिषद्" । दुबहर, भरसर, बितया।



AND THE COUNTY OF THE PARTY OF

akh ja japon

ग्रुट्रक— शिवशंकर मिश्र, भारत-प्रेस, बड़ीपियरी, खाशी।

i ett) pace et

# भूमिका।

श्राज बहुत दिनोंकी श्राशालता पह्नवित एवं पुष्पित हुई।
को लिये सहदयजन सदा लालायित रहते थे, जिसकी
श्रावश्यकता युवक समाज में कई वर्षों से खटक रही
तथा सभी युवक, किव होने एवं यशस्वी होनेके उद्योगमें
लगे रहने पर भी जिसके श्रभावसे वे सफल-प्रयत्न
हो सकते थे, उस श्रभावकी पूर्तिके लियेही यह रतन
लोगोंके सम्भुल उपस्थित किया जारहा है। जो पुराणएसे स्थन करके संगृहीत किया गया है।

रस अथन करक सगृहात क्या गया है।
रस अथन करक सगृहात क्या गया है।
रसके संग्रहकर्त्ता तथा सम्पादक "साहित्यालङ्कार" पं
रस्य प्रसाद पाएडेयजी "विशादद" (श्रध्यापक-जयनारायण
स्कूल, काशी) हैं। श्रापने श्रजुग्रहपूर्वक इस स्तोत्र-रत्न
संग्रह करके हम हिन्दुश्चोंको विशेषतः युवकवर्गको बड़ा
किया है। सर्वोषयोगी समस्र कर ही यह स्तोत्र
युवक-परिषद्" द्वारा प्रकाशित किया गया है। श्राशा
शोऽभिलाषिणी हिन्दू जनता इस यशस्कर स्तोत्रसे अपने

वित न करेगी।

दुवहर (बिलया) |दशमी सं० १६८३ वि० ) वनीतरामाशीय सिंह।

रम भूतपूर्व "नरसिंह" सम्पादक श्रीमान ठा॰ रामाशीय जीको कोटिशः धन्यवाद देते हैं—जिन्होंने श्रपने परिषद् सि स्तोजका प्रकाशन करके हमें इतार्थ किया है। —सम्पादक।

## नम-निवेदनम्।

मनुष्यका यह दुर्लभ शरीर पाकर पेला कौन होगा. जिसे किवता-कामिनीसे प्रेम न हो। काव्यय्रन्थों के पढ़ने तथा सुनने के साथ र किवता करनेकी लालसा भी मनुष्यमें स्वाभाविक हुआ करती है। फिरमी सभी किवता क्यों नहीं करते हस्मी किव क्यों नहीं हो जाते? उत्कट इच्छा रखते हुए म उनके इस सन्मार्ग में कौन सी विझ-याधा आ उपस्थित होते हैं? इत्यादि प्रश्नों के उत्तरमें यही कहा जा सकता है, वि मानवी-उद्योग के अतिरिक्त भी कोई ऐसा अदृष्ट कारण है जे अभिलाका रखते हुए भी मनुष्यों को सफल प्रयत्न नहीं हो देता। यह किसकी इच्छा नहीं, कि मैं राजा हो ऊँ, में गुणी होर मेरा नाम संसारमें सद्दा अमर रहे तथा लाग मुक्ते आदरक हिएसे देखें।

यह प्राकृतिक नियम है, कि कारणके विना कार्यक् उत्पत्ति कदापि नहीं होती। जब मनुष्यमें कविता करनेव उत्कट इच्छा होती है, तब समभाना चाहिये, कि अवश्य को बीज उसके हृदय-दोत्रमें पड़ा है-जिसके श्रङ्करित होनेके जि किसी उपग्रुक्त खाधनकी श्रावश्यकवा है।

कांवर वामनाचार्यने अपने "काव्यालङ्कार सूत्र" शिला है, कि "किन्दिवीजं प्रतिभानम्" अर्थात् कवित्वग्री

का प्रधान कारण कोई पूर्व जन्मार्जित संस्कार-विशेष है. जो प्रथा समय जीवन (जल) पाकर श्रङ्करित होता है। जैसे अन्यान्य काय्यों के लिये संसारमें अनेक साधन विद्यमान हैं, रैसोही कवित्यशक्ति की प्राप्तिके लिये भी अनेक साधन देखे जाते हैं। परन्तु इसके लिये छपयुक्त समय तथा सामग्रीकी आवश्यकता रहते हुए भी किसी देवी शक्तिका होना अनिवार्य होता है; क्योंकि भूतपूर्व सुकवियों में प्रायः सभी ऐसेही थे। उन्हें किसी न किसी देव-देवांका इप रहता था। यह कौन नहीं जानता कि कविकुल विलक कालिदास को सरस्वती देवी का इप्र था; क्योंकि देवीने स्वयं कहा है, कि "मवभूतिकवि: विव अष्ठःकालिदालस्त्वहं स्वयम्"।

जेसे

रुनने

ते

र म

वि

हो

रोव

(क

ोंव

नेव

ह्ये

त्तां

श्राजकल स्वेच्छापर्वक काव्य पढते हुए, कविता करते हुए होत भी कोई सत्कित्र नहीं देखनेमें आता। इससे सिद्ध होता है, कि इन कवियों के पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। यही कारण है जो ऐसे कवियोंकी कविता चिरस्थायिनी तथा सर्वहृदय-ब्राहिणी नहीं होती श्रीर न वैसे प्रसाद, माधुर्यादि गुण ही आने पाते हैं, जैसे पाचीन कवियोंकी कवितामें पायी जाती हैं। यहीं कारण हैं, कि रामायण आदिकी भाँति उनके पढ़ने में उत्तरोत्तर उत्कराठा भी नहीं बढ़ती। उन्हें तो केवल एकही बार पढ़ने में सन्तोष हो जाता है। यही उनकी सर्वच्यापकता के श्रमाव में पुष्ट-प्रमाण कहा जा सकता है। तात्पर्य्य यह कि कवि वननेवालों को किसी न किसी देवताकी उपासना अवश्य अपेचित है।

द्भव प्रश्न यह उपस्थित होता है, कि वह उपासाना किसकी होनी चाहिये ? देव की या देवी की ? मेरो समक्रमें तो "भारते भारती भाति वागिधशातृ देवता" (वागीकी प्रधान देवता इस भारतवर्ष में सरस्वती देवीही हैं) इस प्रमाण से सरस्वती देवीकी ही आराधना कवित्वशक्तिके लिये उपयुक्त है। यही विचार कर में आज आप सहदय सज्जनोंकी सेवा में यह स्तोत्र सेकर उपस्थित हुआ हूँ।

यह स्वप्नोपलन्ध स्तोत्र, अपने प्राप्तःस्मरणीय श्री ६ गुरु जी की छपासे ही मैंने प्राप्त कियां है-जो देवी भागवत (पुराण) से सङ्कलित है। इस स्तोत्रके माहात्म्य के विषयमें यही कहना पर्याप्त होगा, कि कविता प्रेमी जनोंको छपनी मनोकामना सिद्ध करनेके लियेही इस स्तोत्रका उद्घाटन किया है। अतः प्रत्येक यशोऽभिलाणी ज्यक्ति को इसका प्रतिदिन पाठ करना श्रो यस्कर होगा।

श्रव श्राशाच्याः पूर्णं विश्वास है, कि हिन्दी तथा संस्कृत-साहित्यसे श्रनुराग रखनेवाले सज्जन श्रवश्यही इस श्रमोध शस्त्रको प्राप्त करनेसे न चुकेंगे । क्योंकिः—

"नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। कित्व दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा॥"

विजयाः श्रमी, सं. १६६३ वि॰ \ संरयूप्रसाद पाग्डेय |



श्री खरहवत्यै नमः।

वान

। से

रुक वा

पुरु ण) ना ना तः

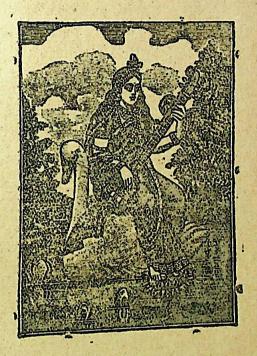

वन्दे वीगाघरीं वाणीं मरालवर वाहनाम्। सुकवीन्द्रो भवेजित्यं यदनुप्रहतो जनः॥ —"सरयू"।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### अथ श्रीसरस्वती-स्तोत्रम् । (वाणो-विलासिनी-भाषादीका-सहितम्)

मृल-मङ्गलम् । वीणाविभूषितकरां विमलां विचित्राम् । वाग्देवतां विमलबुद्धिविकासिनीश्च ॥ श्रीशारदां सुरनुतां सततं प्रणम्य । सम्पाद्यते हि सुधियां सुखदस्स्तवोऽयम्॥१॥

श्रर्थः —वीणा से सुशोभित सुजावाली पवित्र तथा विचित्र शरीरवाली, निर्मल वुद्धिका विकास करनेवाली, वाणीकी श्रिधिष्ठात देवता तथा देवताश्रोंसे पूजित,-ऐसी श्रीशारदा देवोको सदैव प्रणाम करके मैं कविजनोंको सुख देनेवाले इस स्तोत्र (सरस्वती-स्तोत्र) का सम्पादन करता हूँ ॥ १ ॥

#### टीका-मङ्गलस्।

श्रीवाणी वीणाधरी; पद-सरोज हिय घारि। विमल बुद्धि-विस्तार हित; टीका करों विचारि॥

गुरु-शिष्य-सम्वाद।

आगते कलिकालेऽपि काशी भूमौ विभात्यहो ? यत्र नित्यं प्रकुर्वन्ति विद्याध्ययनमुत्तमस्॥२॥ तत्रैव सुलमासीनं गुरुं पप्रच्छ शिब्यकः। कलावस्मिन् गुरो ! शङ्कामामेकावाधतेऽभुना॥३॥

शर्थः—श्रहाहा ! घोर कित्युगके छानेपर भी यह काशी नगरी पृथ्वीमें खमक रही है। जहाँ पर अनेक मजुष्य प्रति दिन उत्तम विद्या (संस्कृत आषा) का अध्ययन कर रहे हैं॥२॥ वहीं पर एक शिष्य (छात्र) ने सुक्षपूर्वक बैठे हुए अपने गुरुसे प्रश्न किया, कि हे गुरुदेव ! इस कित्वकालमें सुभे एक शङ्का (सन्देह) चिन्तित कर रही है॥३॥

शिष्य उवाच-

कथंतु जायते पुंसां सत्कविन सुधीस्तथा। पुरातुन्यासबालमीक्योर्थथा वैनामश्रूयते॥॥

अर्थः —हे गुरो ! इस समय मनुष्योंमें वैसे पिएडत और सत्कवि क्यों नहीं होते ? जैसे पहिले युगोंमें आदिकवि याहमीकि तथा व्यासजीके नाम सुने जाते हैं ॥ ४॥

#### गुरुखाच-

धन्योऽसि बालशिष्योऽपि प्रश्नस्त्वेष कृतोयतः। अतएव प्रसन्नोऽहं नितरां त्विय धीमति ॥५॥ शृणु चाथ प्रवच्चामि यस्मान्न दृश्यते कविः। न स कालो न देशोऽयं म्लेच्छैराच्छादितोयतः॥६॥ अर्थः—बाल शिष्य होते हुए भी तुम धन्यवादके पात्र हो: क्योंकि तुमने इसं प्रकारका प्रश्न किया ? (जैसा विद्वान् करते हैं) इसलिये में तुम्हें विद्वान् समक्षकर तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ ॥ ५ ॥हे शिष्य ! सुनो । जिस कारणसे कवि नहीं दृष्टिगोचर होते उसे में कह रहा हूँ । देखो, श्रव न तो वह समय है और न वह देशहों है (जो पहिले था) क्योंकि अब म्लेच्झोंका ग्रधिकार हो गया है ॥ ६॥

शिष्य उवाच-

अगवन्ति किन्नैवं कोऽप्युपायो अविष्यति ? येनैवाविर्भवेत्पुं सां पुनर्विद्धांश्च सत्कविः ॥॥॥ अर्थः — हे भगवन् ! तो क्यां कोई इस प्रकारका उपाय नहीं होगा ? जिससे फिर भी मनुष्यों में विद्वान् और सत्कवि उत्पन्न होवें ॥ ७॥

गुरुखाच-

कथन्नवत्स, संसारे मानवीं तनुमाश्रितः। अविष्यति सुधीर्लोको यद्युपायं करिष्यति ॥=॥ अर्थः—हे वत्स! संसारमें मनुष्यका शरीर पाकर यदि वह उपाय करेगा तो क्यों नहीं सत्कवि होगा॥ =॥

शिष्य उवाच-

येनोपायेन लोकेऽस्मिन् भवन्ति कवयो नराः । स उपायः पवक्तव्यो भविद्यस्तत्वदर्शिभिः ॥६॥ अर्थः — हे गुरो ! जिख उपायसे इस संसारमें अनुष्य किव होते हैं, वह उपाय आपसे कहने योग्य है; क्योंकि आप तत्त्ववेत्ता हैं ॥ १ ॥

#### गुरुवाच-

"प्रतिभानं कवित्वस्य बीजं स्यादिति"कथ्यते । तदीजं मानवानां तु हत्त्वेत्रेषु व्यवस्यति॥१०॥ तदेवसमयं प्राप्य गीःस्तोत्राऽसृतवृष्टिभिः। प्ररोहति तथा वत्स फलपुष्पसमन्त्रितस् ॥११॥ भवतीत्येव विज्ञाय त्वयाऽपि द्विजनन्दन ! कवित्वस्य विकासायप्रपाठ्योऽयं स्तवःशुभः॥१२ अर्थः - हे वत्स ! कवित्व शक्ति का बीज ( प्रधान कारण ) पूर्वजन्मका संस्कार है पेसी शास्त्रकारोंकी आज्ञा है। वह बीज मनुष्योंके इद्यक्षी चेत्रोंमें स्थापित रहता है। जो समय पाकर श्रीसरस्वती देवी के श्रारायनकृषी श्रमृत की वृष्टिसे अङ्कुरित होता है, और वही कालान्तरमें पुष्प-फलसे युक्त होता है, -यह जानकर हे विप्रकिशोर ! तुम को भी अपनी कवित्वशिकके विकालके लिये यह स्तोत्र खदैव

पढ़ना चाहिये॥ १०-११-१२॥ शिष्य उवाच-

कस्मादिदन्तुगीःस्तोत्रंप्राप्तं केन कृतं पुरा। किं विधानं फलं किञ्च ब्रुहि सर्वं समासतः॥१३॥ श्रर्थः —हे गुरुदेव! आपने यह सरस्वती स्तोत्र किससे पाया, सबसे प्रथम किसने इसका पाठ किया और इसका विधान तथा फल क्या है-इत्यादि प्रश्लोको संन्नेपमं बतलाइये॥

#### गुरुखाच-

देवीभागवतात्प्राप्तं व्यासेनादौ कृतं पुरा। देवीपूजाविधानेन कविखं फलमाभुयात् ॥१४॥

श्रथः—हे शिष्य। मैंने इसे देवीभागवत क (पुराण) से पाया है, व्यासजीने । सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है। सरस्वती पूजाके विधानसे इसका पूजन करना चाहिये। इसके पाउ से कवित्व शक्तिक्पी फलको प्राप्ति होती है ॥१४॥

#### शिष्य उवाच-

अस्य पाठे नरः कीहगधिकारी भवेद्गुरो। वदस्वेतदिनिश्चित्य मिय चेदस्त्यनुत्रहः ॥१५॥

अध्यादी सरस्वती पूजा ब्रोकृष्णेत वितिर्मिता।

ग्रान्प्रसादान्सुनिश्चे प्रत ! सूर्जी भवित प्रविद्धाः ॥

ग्राच्यस्य सुद्धा पञ्चम्पा विद्यारम्भे च सुन्दरि ।

ग्राद्धारण करिब्यन्ति तय पूजाम्फलप्रदास् ॥

(देवी भा० ९ स्कं० ४ घ० १० रणी० )

पुरेव जाडूबॉतीरे पुरुवजेने ऽत्र भारते ।

व्यास्य प्रददीत्वेमं श्रीकृष्णश्चस्रहिःस्ययस् ॥

(देवी भा० ९ स्कं० ४ घ०)

अर्थः—हे गुरुवर ! इस स्तोत्रके पाठ करनेमें कैसा पुरुष अधिकारी होता है— यह निश्चय करके बताइये, यहि सुमापर आपको कृपा है ॥ १५॥

गुरुरवाच-

विनतेत्वियसन्तृष्टो विन्मतेऽहं हिताय च । श्रृण वत्स नराणान्तुयोऽधिकारी भवेदिह ॥१६॥

अर्थः—हे वत्स ! विनयशील तुमपर मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ। इस्रतिये सुनो, मञुष्पीमें इसके लिये जो अधिकारी है उसे मैं तुम्हारी मलाईके लिये कहता हूँ ॥ १६॥

सदैव येऽत्रास्तिकभावपीताः । सुरान्डिजांगाश्च समर्चयन्ति ॥ भवन्ति लोकास्त्वधिकारिणस्ते ।

सरस्वतीस्तोत्रसुपाठकेऽस्मिन् ॥१७॥

अर्थः—है शिष्य ! को सर्वदा श्रास्तिक भाव (अद्धा-मिक्ते) से बन्तुष्ट होकर देवता, ब्राह्मण और गौवांकी सेवा करते हैं। वेही तोग इक सरस्वती स्तोजके पाठ करनेमें अधिकारी हैं॥१७॥

स्वर्षेशजात्याद्यभिमानिनो थे। स्वधर्मकर्माभिरता दयाद्रीः॥ युचित्रताः शीलविभूषिताश्च। युजातयस्ते ह्यधिकारिणोऽत्र॥=१॥ अर्थः — जो अपने देश, जाति-आदिमें अभिमान रखते हैं, जो उपालु चित्तके हैं, जो दयालु चित्तके हैं, जो दयालु चित्तके हैं, जो अतादिके अनुष्ठानसे सदा पवित्र रहते हैं और जो शील – गुणसे सुशोभित हैं – ऐसे सुजाति (ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और सत्-शूद्र) ही इस स्तोत्रके पाठ करने में अधिकारी हैं॥

अभिवाद्य गुरोःपादौ तन्मुखान्निःसृतं स्तवम् । निधाय हृदि शिष्योऽसौ सन्तुष्टःस्वगृहं गतः॥१६॥

द्यर्थः—इस प्रकार गुरुके चरणोंकी वन्द्ना करके तथा उनके श्रीमुखसे निकते हुए "सरस्वती-स्तोत्र" को हृद्यमें रखकर, यह शिष्य प्रसन्नतापूर्वक अपने गृहको चला गया॥

#### अथ श्रीसरस्वती-स्तोत्रस् ।

।। तत्रादौ सरस्वतो कवचम् ॥ श्रीगणेशायनमः॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्र-कवचस्य प्रजापतिः ऋषिः । सरस्वती छन्दः । शारदा देवता । सर्वतत्वपरिज्ञाने सर्वार्थसाध नेषुच । कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकी-र्त्तितः ॥ इति पठित्वा विनियोगः कुर्यात् ॥

श्रर्थः—इस सरस्वती-स्तोत्र-कवचके ऋषि प्रजापति (ब्रह्मा), सरस्वती छुन्द श्रीर शारदा देवता हैं। सब तत्वोंके ज्ञानमें तथा सब प्रयोजनके साधनोंमें एवं सब प्रकारकी कविताओं में इसका विनियोग (उपयोग) कहा गया है।

#### क्वचम्।

[नीचे तिसे | हुए मन्त्रोंसे उन २ स्थानोंको स्पर्श करे, जिनका नाम मन्त्रोंमें है। यहा अङ्गन्यास कहलाता है।]
ॐ श्रीं हीं सरस्वत्ये स्वाहा शिरोमे पातु सर्वतः।
(दाहिने हाथकी पांचो अङ्गुलियोंसे अपना सिर खूवे)
ॐ श्रीं वाग्देवताये स्वाहा भालंमे सर्वदाऽवतु
(तलाट को)

ॐहीं सरस्वत्ये स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम्। ॐहीं श्रीं भगवत्ये सरस्वत्ये स्वाहा नेत्रयुग्मं सदाजतु । (दोनों नेजों को) ॐ ऐं हीं वाग्वादिन्ये स्वाहा नासिकां मे सदा-ऽवतु । (नासिका को) ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेन्ये स्वाहा चोष्ठं सदाऽवतु। (ओष्ठ को) ॐ श्रीं हीं ब्राह्मचें स्वाहेतिदन्तपंक्तिं सदाज्वतु । (बातां को) ॐ ऐमित्येकाचरो मंत्रो ममकगढं सदाऽवहु । ॐ श्रीं हीं पातुमें श्रीवां स्कन्धीमें श्रीसदाऽवतु। (गला और कन्यों कोरी) ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेन्ये स्याहा वत्तः सदाऽवतु। ॐ हीं विद्याधिस्वरूपाये स्वाहामे पातुनाभिकास्। ॐ हीं नजीं वाग्ये स्वाहेति मम इस्तो सदाऽवतु ।

ॐ सर्ववणीत्मकाये पादयुग्मं सदाऽवतु । (दोनों पैरों को) ॐ वागधिष्ठातृदेन्ये स्वाहा सर्व सहाऽवतु । ( अब अङ्गों को छूवे ) [ नीचेके मंत्रों से दश्रो दिशाओं की छोर पूर्वादि क्रमसे जल छिड़के अथवा हाथ से संकेत करे।] ॐ सर्वक्रयवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदाऽवतु । (पूर्व दिशा में) ॐ सर्वेजिह्वात्रवासिन्ये स्वाहाऽग्निदिशिरचतु। (आंध्र कोण) ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्ये जुधजनन्ये स्वाहा। सततं मन्त्रराजोऽयं दिख्यो मां सदाऽवतु ॥ (द्विण दिशा) ॐ ऐं हीं श्रीं त्र्यचरोमंत्रो नैऋत्ये सर्वदाऽवतु। (नैऋत्य कोण) ॐ ऐं ह्रींजिह्दाश्रवासिन्यैश्वाहाप्रातिच्यांमांसदाऽवतु ॐ सर्वाम्बिकाये स्वाहा वायव्ये मां सदाऽवतु । (पश्चिम दिशा) ( वायव्य कोगा ) ॐएश्रीं क्लीं गद्य-पद्य-वासिन्ये स्वाहामायुत्तरेऽवतु ( उत्तर दिशा )

ॐ ए सर्वशास्त्रवासिन्ये स्वाहेशान्ये सदाऽव्तु । ॐ ह्रीं सर्वपूजिताये स्वाहा चोर्घ सदाऽवतु। (जपर आकाश में) क ह्रीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहाऽघोषां सदाऽवत्। (नीचे पृथ्वी पर) अ अन्थबीजस्वरूपाये स्वाहा मां सर्वतोऽवतु। (दशो दिशायोंमें) इति कवचम् । 一番::器— जपमंत्रस्तु—''ॐ श्रीं हीं सरस्वत्ये स्वाहा ॥" श्रथ कवचधारण विधिः। गुरुमाभ्यच्यविधिवदस्रोलङ्कारचन्दनैः। प्रणम्य दगहवद्भमी कवचं धारयेत्सुधीः॥ पञ्चलच्रजपेनैव सिद्धन्तु कवचम्भवेत्। यदि स्यात्सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्।। अर्थः - वस्त्र, आभूषण तथा चन्दन-आदि से विधिपूर्वक गुक्त की पूजा कर तथा पृथ्वी पर दग्डवत्-प्रणाम करके वुद्भिमान पुरुष इस कवच को घारण करें। केवल पाँच लाख जप करने ले बावच सिद्ध हो जाता है। यदि कवच सिद्ध हो जाय तो भनुष्य वृहस्पतिके समान हो जाता है॥

### वाणी-विताबिनी-भाषाटीका-सहितम् । श्रीसरस्वती-स्तोत्रस् ।

CLES SOM

#### श्रथ ध्यानस्।

शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्॥ इस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धतीं पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तां परमेशवरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्।॥१॥

धर्थः—जिसका ग्रारीर श्वेत है, जो ब्रह्मशानके विचारमें सदा लगी रहती हैं, जो सम्पूर्ण संसारका आदि कारण हैं, जो संसारमें क्षवंत्र विद्यमान हैं, जिनके हाथोंमें वीणा श्रीर पुस्तक वर्तमान है, जो सदा अभय-दानके लिये तैयार रहती हैं, जो मुखेताकपी अन्धकारको वूर करती हैं, जिसके हाथ में स्फटिक मणिकी माला विराजमान है, जो खमलके आसन पर वैठी हुई हैं, जो बुद्धिको देनेवाली हैं, जो समुचे जगत को जननी हैं,—पेसी श्रीशारहा भगवतीको में प्रणाम करता हैं॥ १॥

अथ स्तोत्रपाठः । सरस्वतीं गुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरास् । कोटिचन्द्रमभासुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहास् ॥२॥

#### वन्दे वीणाधरीं देवीं मयूखरवाहनाम् । देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुष्रहृतो नरः ॥३॥

अर्थः—करोड़ों चन्द्रमाकी प्रभाके चुरानेसे पुष्ट होगई है शोभा जिसकी, ऐसी कान्ति सिंहत शरीरवाली, मनको हरनेवाली, श्वेतवर्णवाली, विहँसनेवाली, श्रेष्ठ मयूरकी बाहनवाली, वीणाको धारण करनेवाली —ऐसी श्रीसरस्वेती देवीको में प्रणाम करता हूँ, जिनकी छपा से मजुष्पगण देवता होजाते हैं॥ २-३॥

ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमोनमः॥४॥

श्रर्थः -- जो देवी ब्रह्मझानस्वरूपा हैं, जो सर्वश्रेष्ठा हैं, जो प्रकाशमयी तथा सदा रहनेवाली (नित्य) हैं, श्रीर जो सब प्रकारकी विद्याशोंकी श्रिष्ठातु देवता हैं, ऐसी श्रीसरस्वती देवीके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥ ४ ॥

विसर्गविन्दुमात्रासु यद्धिष्ठानसुच्यते । सर्ववर्णीत्मकायास्ते तस्यै वाण्यै नमोनमः॥५॥

अर्थः — हे सरस्वती देवी ! सर्व वर्ण (अल्रर) स्वरूपा जो आप हैं, सो आपका विसर्ग, अनुसार और मात्राओं में जो अधिष्ठान (शकि) कहा गया है, उस शक्ति (वाणी) देवी के लिये मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥ ५॥

यया विना प्रसंख्यावान् संख्याकर्तुं न शक्यते। कालसंख्यास्वरूपा या तस्यै वाण्ये नमोनमः॥६॥ अर्थ: - जिलके बिना गणित्य जन तंत्र्या ( एक-दा-तीन आदि ) गिननेमें समर्थ नहीं हो लकते, - ऐसी काल ( भूत, भविष्य, धर्ममान ) की संख्यास्थकप जो वाणी देवी हैं, उनके लिये प्रणाम है ॥ ६॥

यास्मृतिर्ज्ञानशक्तियां बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी।
प्रतिभा-कलानाशक्तियांच तस्य नमोममः॥॥॥

सर्थः — जो स्मर्णशक्ति, ज्ञानशक्ति और बुद्धि शक्तिमयी हैं तथा जो प्रतिया और करपना शक्तिशाली हैं, पेकी करक्वती देवीके लिये वारम्बार प्रणास है ॥ ७ ॥

श्राशासु राशीभवदङ्गवल्ली। भासेव दातीकृतदुग्धितन्धुम्॥ मन्दिस्मतेनिन्दितशारदेन्दुम्। वन्देऽरविन्दासनसुन्दिर त्वाम्॥=॥

अर्थः—हे कमलासन (ब्रह्मा) को पुषि ! आप सब दिशाओं में फैली हुई अपने शरीरकी किरणोंसे ज्ञीर-सागरको मी मात कर चुकी हो, अपने मन्द असक्यानोंसे शरद ऋतु के निर्मल चन्द्रमाकों भी नीचा कर चुकी हो, इस प्रकारकी दिव्य शक्तिसे विभूषित आपको मैं प्रणाम करता हूँ।। = ॥

याकुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता । या वीणावरदग्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासना ॥ या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिदेंवे :सदावन्दिता । सा मांपातु सरस्वतीभगवती निःशेषजाङ्यापहा॥६॥ अर्थः—जो कुन्द, च द्रमा तथा दर्फ के सहग्र सफेद यारीरवालां हैं, जिन्होंने श्वेषवस्त्र धारण किया है, जिनके हाथोंकी शोभा सुन्दर बीणाके धारण करनेसे बढ़ रहा है, जो सफेद कमलके आसन पर बैठां हुई हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश-आदि वेबताओंसे नमस्कृत हैं और जो जड़ता अर्थात् मूर्जताको अच्की तरहसे नष्ट करती हैं,—ऐसी श्रीसरस्वती भगवती मेरी रज्ञा करें॥ &॥

> वीणाघरे विपुलमंगलदानशीले । भक्तार्त्तनाशिनि विरश्चिहरीशवन्ये ॥ कीर्त्तिप्रदेऽरिवलमनोरथदे महार्हे । विद्युप्रदायिनिसरस्वति नौमि नित्यम् ॥

श्रथः—जिनके हाथ में वीणा विराजती है, जिन्हें जीवाके सक्त करनेका स्वभावसा पड़ गया है, जो अपने भक्तोंकी पीड़ाको दूर करती हैं, जो ब्रह्मा, विब्धु और महेग्रसे नमस्कृत हैं, जो कीर्ति तथा सब मनोर्थोंको देनेवाली हैं, जो बहुतही पूजनीय हैं और जो विद्यादान करती हैं,—पेसी श्रीसरस्वती देवीको में सदा प्रसाम करता हूँ ॥ १०॥

श्वेताञ्जपूर्णविमलासनसंरिथते हे ! श्वेताम्बरावृतमनोद्दरमञ्जुगात्रे ॥ उद्यन्मनोज्ञसितपंकजमंजुलास्ये ! विद्याप्रदायिनि सरस्वतिनौमि नित्यम्। श्रथः—श्वेतकमल के निर्मल श्रासन पर बैटी हुई मनको हरण करनेवाले अपने सुन्दर श्ररीरको सफेद खाड़ीसे ढकने वाली, नवीन खिले हुए सुन्दर श्वेत कमल सरीखे रमणीय सुज-मण्डलसे शोभायमान, विद्या देनेवाली हे सरस्वती देवी! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥११॥

मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ताः । येत्वां भजन्ति निखिलानपराज्विहाय ॥ ते निर्जरत्विमह यान्ति कलेवरेण । भू-विद्वनायु-गगनाम्बुविनिर्मितेन ॥१२॥

अर्थः—हे माता! जो मनुष्य अन्यान्य देवताओं को छोड़. आपके चरण-कमलोंमें भक्ति रखकर, आपकी सेवा करते हैं; वे पृथ्वी, अन्ति, वायु आकाश और जल,-इन मृतों (पंचतत्व) से बने हुए इस शरीरसे ही देवता बन जाते हैं ॥१२॥

मोहान्यकारभरिते हृदये मदीये । मातःसदैव कुरु वासमुदारभावे ॥ स्वीयाऽविजावयवनिर्मजसुप्रभाभिः । शीघं विनाशय मनोगतमन्यकारम् ॥१३॥

अर्थः—हे उदार विचारवाली माता ! अझानकपी अन्ध-कारसे भरे मेरे हृदयमें आप सदा निवास करें और अपने सम्पूर्ण अझोंकी निर्मल कान्तिसे मेरे मनमें रहनेवाले अझाना-न्यकारको नष्ट करें ॥ १३ ॥

ब्रह्मा जगत्सजति पालयतीन्दिरेशः। शम्भुर्विनाशयति देवि ! तव प्रभावैः ॥ न स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे। नस्यःकथिबदपि ते निजकार्यदचाः ॥१४॥

अर्थः — हे सरस्वती देवी! ब्रह्मा इस संसारकी सृष्टि, विष्णु इसका पालन तथा महादेव इसका संहार जो करते हैं, थह सब आपहोके प्रभावसे। हे प्रत्यत्त प्रभाववाली माता! यदि आपको कृपा न हो तो वे अपने २ कामों के करनेमें किसी

प्रकान् समर्थ नहीं हो सके ॥१४॥

क्तौमित्वांत्वाञ्चवन्देममख्जुरसनां नकदाचिच्यजेथाः मामेबद्धिविरुद्धाभवतुनचमनोदेविमांपातुपापम्।। मामेदुः खंकदाचित्कवचिदिपविषये ऽप्यस्तुमेनाकुलत्वं शास्त्रेवादेकवित्वेषसरतुममधीर्मास्तुकुग्ठाकदापि॥

अर्थः हे देवी ! में तेरी स्तुति करता हूँ और तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कि तुम मेरी जिह्नाको कभी व छोड़ो। सेरी बुद्धि विपरीत (उत्तरी) न हो और न मेरा मनहीं विरुद्ध हो। मुक पापीको रज्ञा करो, कमी मुक्ते हुःखन हो और किली मी विषयमें मुक्ते व्यप्रता न हो। शास्त्रमें, वाद-विवादमें तथा कविता करनेमें मेरी बुद्धि बढ़े, कभी कुण्ठित न हो। बस, यही मेरी प्रार्थना है॥ १५॥

लच्मीमधा धरा पुष्टिःगौरी तुष्टिःप्रभाष्टतिः। एताभिःपाहि तनुभिरष्टाभिर्मासरस्वति ।।१६॥ श्रर्थः — हे सरस्वती देवी ! लक्ष्मी, मेथा, धरा, दुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा श्रार धृति, — ये झाठ प्रकारके झापके शरीर हैं। श्राप इन आठों शरीरोंसे मेरी रक्षा करें॥१६॥

सरस्वत्ये नमोनित्यं भद्रकाल्ये नमोनमः। वदवेदाङ्गवेदान्तविद्यास्थानेभ्य एव च॥१७॥

अर्थः — हे देवी! आपको नमस्कार है, हे भद्रकाली! आपको नमस्कार है और वेब, वेदाङ्ग, वेदान्त आदि विद्याओं के स्थानभूत आपको मेरा प्रशास है ॥१७॥

कृपां कुरु जगन्मातर्भय्येवं हततेजसि । दैवाद् अष्टस्मृतौ तद्रदिचाहीनेचदुःखिते ॥१८॥

श्रर्थः—हे जगजननी ! इस प्रकार तेज रहित मेरे ऊपर दया करो : क्योंकि दैनवश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिये मैं मूर्ज तथा दुःखित हूँ ॥ १ ॥॥

ज्ञानंदेहिस्सृतिंविद्यां शक्तिशिष्यप्रवोधिनीस्। प्रनथकर्तृत्वशक्तिञ्च कवितां हि यशस्करीम्।। प्रतिभां सत्सभायोञ्च विचारच्चमतां शुभाम्। जुप्तंसर्वदैवयोगान्नवीभृतं पुनः कुरु।।२०॥

श्रर्थः—हे देवी ! ज्ञान, स्मरणशक्ति, विद्या तथा शिष्योंके समाभनेकी शक्ति मुभे दो श्रीर पुस्तक बनानेकी शक्ति तथा थश देने वाली कवित्व-शक्ति भी दो । सज्जनोंकी समामें प्रतिमा श्रीर विचारशीलताको-जो देव (भाग्य) वश लुप्त हो गई है; फिर नवीन करो ॥ १६-२०॥

व्यासःपुराणस्त्रन्तु यदा पत्रच्छ नारदम्। उवाच सचतां स्तौहिवाणीिमष्टप्रदायिनीम् ॥ मौनीभूतश्च सस्मार त्वामेव जगदाम्बिकाम्। तदात्वत्तो वरम्प्राय सत्कवीन्द्रो बभूवस ॥२२॥

श्रथः —हे सरस्वती देवी ! जिस समय ज्यासजीने नारद्से पुराण-सूत्र पूछा था, उस समय उन्होंने यही कहा था, कि "हे ज्यास ! तुम इष्ट-फल-प्रदायिनी श्रीसरस्वती देवीकी ही श्रीराधना करो।" तब हे माता ! ज्यासजीने मौनवत भारण करके तुम्हाराही स्मर्ण किया था। जिसी समय वे तुमसे वर पाकर सत्कवियों में श्रेष्ठ हो गये॥ २१-२२॥

मातश्चकार सिद्धान्तं त्वत्यसादानमुनीश्वरः। कृत्वा वेदविभागत्र पुराणाष्ट्रदशं तथा ॥२३॥

श्रर्थः—हे माता ! तुम्हारी क्रपासे मुनीश्वर व्यासजीने सिद्धान्त प्रन्थ (ब्रह्मसूत्र-श्रादि वेदान्तके सिद्धान्त) बनाये श्रीर वेदोका विभाग करके श्रटारह पुराण रचे॥

स्मृत्वैवम्कवत्सोऽपि सिद्धान्तं कत्तुं मुद्यतः । भवत्यस्मात्प्रपन्नोऽहं मातस्ते शरणं ग्रुभम्॥२४

श्रर्थः — हे देवी ! केवल तुम्हारे स्मरणमात्रसे ही गूंगा बालक भी सिद्धान्त प्रंथ रचनेको समर्थ हो जाता है, इसलिये हे माता ! मैं तुम्हारी शरणमें श्राया हूँ ॥२४॥

त्वं संस्तुतासि जानामि मुनीन्द्रैर्मानवैस्तथा। दैत्येन्द्रैश्चासुरैश्चापित्रह्याविष्णुशिवादिभिः॥२५॥

श्रर्थः — ह माता ! मैं जानता हूँ कि तुम मुनि, मानव, असुर ओर ब्रह्मा-विष्णु-महेश आदि देवताओंसे पूजित हो, श्चर्यात् सबके पूज्य देवता हो ॥ २५ ॥

जड़ीभृतः सहस्रास्यः पत्रवक्तृश्चतुमुखः । यां स्तोतं किमहंस्तौमि तामेकास्येन मनवः॥२६॥

श्रर्थः - मला जिसकी स्तुति करनेके लिये हजार मुखवाले शेव, पाँच मुखवाले शिव श्रीर चार मुखवाले स्वयं ब्रह्मा भा हार गये, उसको स्तुति में मनुष्य होकर एक मुखसे क्या कर सकता हूँ ? अर्थात् नहीं कर सकता ॥ २६॥

इदन्ते स्तवकं मातः कल्पवृत्तसमं परम् । अश्र ताद्वतमंत्राणां समूहेश्च समन्वितम। २७। अर्थः - हे माता ! अश्रुत ( नहीं सुना हुआ ) तथा अद्भुत मन्त्रोंके समुदायसे युक्त तुम्हारा यह स्तोत्र, सर्वश्रेष्ठ कल्प-

वृत्तके समान है॥ २७॥

यद् घता भगवाच शुकःसर्वदैत्येषु पूजितः। यद्घत्वापठनादेव बुद्धिमांश्च बृहस्पतिः ॥२८॥ अर्थः - जिसको धारण करके शुक्र भगवान् सब दैत्यों में पूजित (दैत्यगुरु) हुए, श्रीर जिसको केवल धारणपूर्वक १पढ़नेहीसे बृहस्पति [देवगुरु] बुद्धिमान् हो गये ॥२८॥

यदु भृत्वाऽऽदिकविष्यातो वाल्मीकिर्सु निपुङ्गवः स्वायम्भुवो मनुश्चापियद् घृत्वो सर्वपूजितः॥२६॥ अर्थः- जिसको धारण करने से मुनियों में अष्ट बाल्मी-

कि जी "श्रादिकवि" कहाये और जिसको धारण करने से स्वयम्भु (ब्रह्मा) के पुत्र म्लुजी भी "लोकमान्य" होगये ॥२६॥ कृणादो गोतमः कृणवःपाणिनिः शाकटायनः । श्रून्यं चकार यद्धृत्वा दच्चःकात्यायनो भुनिः॥३०॥ श्र्यः—जिसको धारण करनेसे, कणादः गौतम, कणव पाणिनि, शाकटायन और चतुर कात्यायन मुनिने ग्रन्थ बनाये

कृत्वा वेदविभागञ्च पुराणान्य वितानि वै। चकार लीलयैतानि कृष्णद्वेपायनः स्वयम्।।

अर्थः —वेदोंका निभाग करके स्वयं कृष्ण द्वीपायन (व्यास-जी) ने सहजहींमें अठारहो पुरालों की रचना की ॥३१॥

शातातपश्च संवत्तीं वसिष्ठश्च पराशरः।

यद्धत्वा पठनाद्ग्रन्थं याज्ञवल्क्यश्चकार है ॥ अथः—जिसको धारणपूर्वक पढ़ने से शातातपः संवर्तः, वसिष्ठ, परशर और याज्ञवल्क्य मुनिने श्रनेक ग्रन्थ रचे ॥३२॥

ऋष्यशृङ्गो भरद्वाजश्चास्तीको देवलस्तथा। जैमिनिश्च ययातिश्च घत्वासर्वत्र पूजितः॥३३॥

श्चर्थ:—जिसको धारण करके ऋष्यश्क, भरहाज आस्ती-क, देवल, जैमिनि श्चीर ययाति श्चदि सुनिगण सर्वत्र पूजितं दुए॥३३॥

अवलम्बन्तु मे सैव तामचामिशुचिःसदा । यां समर्च्यावलम्बेव वागीशत्वमवाप्यते॥३४॥

थर्थः —हे माता ! जिसकी पूजा तथा सहायता से बागी-शत्व (भाषापर अधिकार) प्राप्त होता है, वही आप मेरा एक मात्र अवलम्बन है, इसलिये में पवित्र होकर सर्वदोही उसी भगवती ( श्राप,को ) पूजा किया करता हूँ ॥३४॥

सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने। विद्यारूपे विशालाचि विद्यांदेहिनमोऽस्तते ॥

ष्रर्थः —हे सरस्वती देवी ! हे विद्ये ! श्रापका पेश्वर्य बड़ा है, आप की आँखें बहुत बड़ी हैं, आप विद्याकी मति हैं। इस लिये हे कमलनेत्रे ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुक्ते विद्या प्रदान कीजिये ॥ इप्र॥

गदचरं पदं अष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत् । तत्सर्वं चम्यतां देविः! प्रसीद परमेश्वरि ॥३६॥ अर्थः —हे परमेश्वरी देवी ! इस स्तोत्र पाठमें जो कोई अतर या पद अग्रुद्ध हो, अथवा जो मात्रा छूट गई हो, उसे अ।प ज्ञमा करें श्रीर मुक्त दीन पर प्रसन्न होवें ॥३६॥

॥ इति श्रीसरस्वती-स्तोत्रम्॥

॥ अथास्य माहात्म्यम् ॥ पौराणिकमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छुणुयादपि। स क्वीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमी भवेत्॥१॥ अर्थः-जो मनुष्य इस पौराणिक स्तोत्रको पढ़े अथवा सुने वह बहस्पतिके समान महा चका और कवीश्वर होजाय, ्समें सन्देह नहीं ॥१॥

महामुर्लोऽपि ना ह्येतत्सततं ध्यानसंयुतः। वर्षमेकं पठित्वैव सुकवीन्द्रो भवेद्भुवम् ।।२॥

श्रर्थः — महा मूर्ज मनुष्यमं ध्यानयुक्त होकर निरन्तर इस स्तोत्रका केवल एक धर्ष पाठ करने से ही कंबीश्वर हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ॥

सर्वयज्ञेषु यत्पुग्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोति स्तुत्वा देवीं सरस्वतीम् ॥

अर्थः— सव यहाँ में जो फल मिलता है, सब तीर्थों में जो फल मिलता है। वह सब फल केवल इस सरस्वती देवीकी स्तुति से ही प्राप्त हो जाता है ॥३॥

इहलोके परे वापिन भयं विद्यते क्वचित्। क्वचेनाऽवृतंनित्यं योऽधीते स्तोत्रमुत्तमम्॥ अर्थः—जो कथचके सहित इस स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता है, उसके लिये इहलोक तथा परलोक (दनों लोक) में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता।।४॥

पुराणेभ्यः समादाय संगृहीतिममं स्तवम् । यःपठेत् प्रयतो नित्यं स्यशस्वी कविभवेत्॥॥॥ अर्थः - पुराणीसे उद्धृत करके प्रह किये गये इस स्तोत्र को जो ज्यानपूर्वक नित्यशः पढ़ता है, वह यशस्वी कवि होता है।

सुरगिरः स्तवकं सुखदं सदा । सरयु-सूरि-सुसंकिततं शुभम् ॥

#### पर्वत संशृणुते मनुजोऽत्र वै । जगति संजभते विमलं यशः ॥६॥

श्रधः—सरय कवि करके संकतित, सुष्को देनेवाले, इस सरस्वतो स्तोत्रको जो मनुष्य पढ़ता तथा सनता है, वह अवश्यही इस संवार में विमल यश प्राप्त करता है ॥६। नाम्नाश्रीसरयूप्रसादसुधियासम्पादितं सौरव्यदम् देवीभागवतात्पुराणप्रवरादुद्धत्यकामप्रदम् ॥ स्तोत्रं सात्विकमुत्तपंपठितयस्तिसस्प्रसन्नागिरा। लोकेवेभवदायिनीभवतिसास्वर्गेऽपिकीर्त्तिपदा ॥

श्रथं:—महापुराण देवीभागवतसे उद्धृत करके श्रीसरयू-प्रवाद परिखतने सुखदायक, सब प्रकारके मनोरथोंको देने वाले. इस पवित्र स्तोत्रका सम्पादन किया है। जो लोग (विशेष्य पतः विद्यार्थीगण) इस उत्तम स्तोत्रको नित्य पढ़ते हैं उन पर सरस्वतो भगवनी प्रमुख होती हैं श्रीर वे इस संसार में श्रतुल सम्पत्ति देती हुई स्वर्ग में भी सुयश देती हैं॥॥।

रामाष्ट्रनवचन्द्रे ऽस्मिन् विक्रमीये सुवत्सरे ।
आश्वन्यांपूणिमायांव गीःस्तोत्रं पूर्णातांगतम्।
इति श्री बिलया मण्डलान्तर्गत दूर्वाहर ग्राम-निवासिनाश्रीसुत पं० ठाकुरप्रसाद शर्म-आहमजेन पं० श्रीसरयूप्रसादशम्मेणा सम्पादित तत्कृतवाणीविलासिनीभाषाटीकोपेतश्चे दं श्रीसरस्वतीस्तोष्ठं

समासम्॥

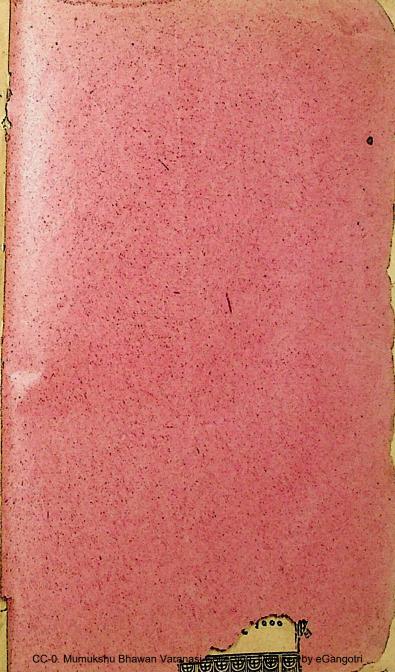

लोजिये। नेयार हो रहा है। ध हिन्दी आहित्य में एक नया चम्यू कांच्य, शाशकला-स्वयस्था कित्र "माहित्यान्द्र प्राधिक इट सर्वमनाद पाराडेच "विचारद गर्म पर्य और मिध्र मेद से कहिये के तीन सेट हैं। जिस कार्य प्रयोगे सेवल गद्य हो, उसे गद्यकाव्य । और जिसमें कवल गर्य हो, उसे "पराकाच्य" कहते हैं। परन्त जिसमें गांड, वैद्यानों हों, उसे "भिश्र-काव्य" कहते हैं। "खड़पू" इसी का एक भेद है। हिन्दी में चड्यूकांक्य नहीं के बराबर है। यह कि चम्पू-काव्य' है। इसमें यथा स्थान गया, पहा दोनों का संसुधित प्रयोग किया गवा है। इसलिये "गदापदा-मयं काव्य चम्ब्रित्यभिधीयते" के प्रयुक्तार यह, हिन्दी स्वृहि त्य में एक छेव्ये काय्य सोगा। इस पुस्तक तथा इसके प्रणित् के विषय में क्योर किया की शाव स्थकता नहीं है; क्योंकि पुस्तक देखने से ही उनका परिचय हो जायगा। अतः हिन् प्रेमी सज्जन, कुछ लमय की प्रतिचा करें। पुस्तक प्रकाश्चित होने पर पुनः सूचना दी जायगी। प्रतक मिलने का पताः — "श्रीसुखदेव-पुस्तकालय" मंत्री-"तच्युवक-परिवन्" वुलानाला, बनारस सिद्धाः

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

態或能能被強強

॥ श्रीः॥

# विसहस्रनामावलिः।

सा च

महारागी चिरिडकाप्रसाद कुँवरिं महोदयायाः श्राज्ञानुसारेग रामप्रसाद खजांची चिर्डका-भवन, काशी। इत्यनेन प्रकाशिता।

मुद्रितस्— सहादुरराम महोद्येन, हितैषी प्रिंटिंग वर्क्स, नाम्नि यन्त्राख्ये,

नीचीबाग, बनारस सिटी।

चिः] सम्बत् १९९१

CC-0. Mumukshu Bha

000

## शिवसहस्रनामावलिः

श्रीगरोशाय नमः॥ श्रस्य श्रीसदाशिवसहस्रनामस्तोत्रमंत्रस्य। ऋषिः ॥ श्रीसदाशिवो देवता ॥ श्रद्धपु छुंदः ॥ सदाशिवो वीज् शक्तिः॥ श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं तद्दिव्यसहस्रनामभिः श्रमुकद्रव्यसम् योगः॥ श्रथ ध्यानम् ॥ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चार रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुसृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्॥ पद्मासीनंसं तममरगणैट्यां ब्रहात्तं वसानं विश्वाद्यं विश्ववद्यं निखिलभयहरं त्रिनेत्रम्॥१॥ इति ध्यानम्।

१ ॐ स्थिराय नमः २ ॐ स्थाणवे नमः ३ ॐ प्रभवे नमः ४ ॐ भीमाय नमः ५ ॐ प्रवराय नमः ६ ॐ वरदाय नमः ७ ॐ वराय नमः ८ ॐ सर्वासने नमः ६ ॐ सर्वविख्याताय नमः १० ॐ सर्वस्मे नमः ११ ॐ सर्वकराय नमः १२ ॐ भवाय नमः १३ ॐ जटिने नमः १४ ॐ चर्मिणे नमः १५ ॐ शिखंडिने नमः १६ ॐ सर्वांगाय नमः १७ ॐ सर्वभावाय नमः १८ ॐ हराय नमः १६ ॐ हरिणाचाय नमः

२० ॐ सर्वभूतहराय नमः

CC 9 Mumukshu Bhawan Var

२२ ॐ प्रवृत्तये नमः २३ ॐ निवृत्तये नमः २४ ॐ नियताय नमः २५ ॐ शाश्वताय नमः २६ ॐ ध्रुवाय नमः २७ ॐ श्मशानवासिने नम २= ॐ भगवते नमः २६ ॐ खेचराय नमः ३० ॐ गोचराय नमः ३१ ॐ श्रद्नाय नमः ३२ ॐ श्रभिवाद्याय तमः ३३ ॐ महाकर्मणे नमः ३४ ॐ तपस्विने नमः ३५ ॐ भूतभावनाय नमः ३६ ॐ उत्मत्तवेषप्रच्छन्ना ३७ ॐ सर्वलोकप्रजापतये ३८ ॐ महारूपाय नमः ३८ ॐ महाकायाय नमः ४० ॐ वृषरूपाय नमः धर् क महायशसे नमः

७३ ॐ सर्वभूतात्मने नमः ७८ ॐ संवत्सराय नमः ४४ ॐ विश्वरूपाय नमः ७६ ॐ मंत्राय नमः ८० 🕉 प्रमाणाय नमः ४५ ॐ महाहनवे नमः द१ ॐ परमंतपाय नमः ४६ ॐ लोकपालाय नमः ४७ ॐ श्रंतर्हितात्मने नमः ८२ ॐ योगिने नमः ८३ ॐ योज्याय नमः ४= ॐ प्रसादाय नमः ८४ ॐ महावीजाय नमः ४६ ॐ हयगर्भये नमः पू० ॐ पवित्राय नमः द्रपू उँ महारेतसे नमः ८६ ॐमहावलाय नमः 🗸 प्र ॐ महते नमः प्र ॐ नियमाय नमः ८७ ॐ सुवर्णरेतसे नमः दद ॐ सर्वज्ञाय नमः पूर ॐ नियमाश्रिताय नमः ८६ ॐ सुवीजाय नमः पृष्ठ ॐ सर्वकर्मणे नमः ६० ॐ वीजवाहनाय नमः ५५ ॐ स्वयंभूताय नमः ६१ ॐ दशवाहवे नमः ५६ ॐ श्राद्ये नमः ६२ ॐ अनिमिषाय नमः ५७ ॐ श्रादिकराय नमः ६३ ॐ नीलकंठाय नमः , प्≖ॐ निघये नमः पृष्ट ॐ सहस्रात्ताय नमः ६४ ॐ उमापतये नमः ६५ ॐ विश्वरूपाय नमः ६० ॐ विशालाचाय नमः ६६ ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ६१ ॐ सोमाय नमः ६७ ॐ वलवीराय नमः ६२ ॐ नक्तत्रसाधकाय नमः ६८ उ० अवलाय नमः ६३ ॐ चंद्राय नमः ६६ ॐ गशाय नमः ६४ ॐ सूर्याय नमः १०० ॐ गणकर्त्रे नमः ६५ ॐ शनये नमः १०१ ॐ गण्यतये नमः ६६ ॐ केतचे नमः १०२ ॐ दिग्वाससे नमः ६७ ॐ त्रहाय नमः १०३ ॐ कामाय नमः हिंद ॐ ग्रहपतये नगः ६६ उँ वराय नमः १०४ ॐ मंत्रविदे नमः ७० ॐ श्रत्रये नमः १०५ ॐ परमाय नमः १०६ उँ मंत्राय नमः ७१ ॐ श्रज्यानमस्कर्त्रे नमः ७२ 🕉 सगवाणार्पणाय नमः १०७ ॐ सर्वभावकराय नमः ७३ उँ अनघाय नमः १०८ ॐ हराय नमः ७४ ॐ महातपसे नमः १०६ ॐ कमंडलुधराय नमः ९५ 🕉 घोरतपसे नमः ११० ॐ धन्विने नमः ्<sup>ॐ</sup> अदीनाय नमः १११ ॐ वाणहम्ताय नमः २२ ॐ दोहा चकाय नमः ११२ ३० कप्रज्ञावते ना

## शिवसहस्रनामावालिः

श्रीगरोशाय नमः॥ श्रस्य श्रीसदाशिवसहस्रनामस्तोत्रमंत्रस्य। ऋषिः ॥ श्रीसदाशियो देवता ॥ श्रद्धपु छुंदः ॥ सदाशियो बीजर शक्तिः॥ श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं तद्दिव्यसहस्रनामभिः श्रमुकद्रव्यसम् योगः॥ श्रथ ध्यानम्॥ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चार रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्॥ पद्मासीनंसं तममरगर्येव्याध्रकृत्ति वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं त्रिनेत्रम्॥१॥ इति ध्यानम्।

१ ॐ स्थिराय नमः २ ॐ स्थाणवे नमः ३ ॐ प्रभवे नमः ४ ॐ भीमाय नमः पू उँ प्रवराय नमः ६ ॐ वरदाय नमः ७ ॐ वराय नमः प्र उँ सर्वासने नमः ६ 🕉 सर्वविख्याताय नमः १० ॐ सर्वस्मे नमः ११ ॐ सर्वकराय नमः १२ ॐ भवाय नमः १३ ॐ जिटने नमः १४ ॐ चर्मिणे नमः १५ ॐ शिखंडिने नमः १६ ॐ सर्वांगाय नमः १७ ॐ सर्वभावाय नमः १८ ॐ हराय नमः

१६ ॐ हरिणाचाय नमः

२० ॐ सर्वभूतहराय नमः

२२ ॐ प्रवृत्तये नमः २३ ॐ निवृत्तये नमः २४ ॐ नियताय नमः २५ ॐ शाश्वताय नमः २६ ॐ ध्रुवाय नमः २७ ॐ श्मशानवासिने नम २८ ॐ भगवते नमः २६ ॐ खेचराय नमः ३० ॐ गोचराय नमः ३१ ॐ श्रद्नाय नमः ३२ ॐ श्रभिवाद्याय नमः ३३ ॐ महाकर्मणे नमः ३४ ॐ तपस्विन नमः ३५ ॐ भूतभावनाय नमः ३६ ॐ उत्मत्तवेषप्रच्छन्नाव ३७ ॐ सर्वलोकप्रजापतये ३८ ॐ महारूपाय नमः ३६ ॐ महाकायाय नमः ४० ॐ वृषरूपाय नमः C 0 Manukshu Bhawan Varanasi Collection Control of the Collection of the Collection

८३ ॐ सर्वभूतात्मने नमः ४४ ॐ विश्वरूपाय नमः ४५ ॐ महाहनवे नमः ४६ ॐ लोकपालाय नमः ४७ ॐ श्रंतर्हितात्मने नमः ४८ ॐ प्रसादाय नमः ४६ ॐ हयगर्भये नमः पू० डँ<sup>३</sup> पवित्राय नमः प्र ॐ महते नमः प्र ॐ नियमाय नमः पूर् ॐ नियसाश्चिताय नमः पुष्ठ ॐ सर्वकर्मणे नमः पूपू ॐ स्वयंभूताय नमः . ५६ ॐ श्राद्ये नमः ५७ ॐ ब्रादिकराय नमः , ५़⊏ ॐ निघये नमः ५.६ ॐ सहस्राचाय नमः ६० ॐ विशालाचाय नमः ६१ ॐ सोमाय नमः ६२ ॐ नत्तत्रसाधकाय नमः ६३ ॐ चंद्राय नमः ६४ ॐ सूर्याय नमः ६५ ॐ शनये नमः ६६ ॐ केतवे नमः ६७ ॐ ब्रहाय नमः 🎋 👺 ग्रहपतये नमः ६६ उँ वराय नमः ७० ॐ अत्रये नमः ७१ ॐ श्रज्यानमस्कर्त्रे नमः ७२ 🕉 सगवाणापणाय नमः ७३ ॐ श्रनघाय नमः ७४ छ महातपसे नमः १५ ॐ घोरतपसे नमः ॐ श्रदीनाय नमः २२ ॐ दोन चकाय नम

७= ॐ संवत्सराय नमः ७६ ॐ मंत्राय नमः ८० ॐ प्रमाणाय नमः ८१ उँ परमंतपाय नमः ८२ ॐ योगिने नमः ८३ ॐ योज्याय नमः =४ ॐ महावीजाय नमः द्रप उँ महारेतसे नमः ८६ ॐ महावलाय नमः ८७ ॐ सुवर्णरेतसे नमः ८८ ॐ सर्वज्ञाय नमः ८६ ॐ सुवीजाय नमः ६० ॐ वीजवाहनाय नमः ६१ ॐ दशवाहवे नमः ६२ ॐ अनिमिषाय नमः ६३ ॐ नीलकंठाय नमः ६४ ॐ उमापतये नमः ८५ ॐ विश्वस्पाय नमः ६६ ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ६७ ॐ वलवीराय नमः ६८ उ० ग्रवलाय नमः ६६ उँ गणाय नमः १०० ॐ गणकर्त्रे नमः १०१ ॐ गण्यतये नमः १०२ ॐ दिग्वाससे नमः १०३ उँ कामाय नमः १०४ ॐ मंत्रविदे नमः १०५ ॐ परमाय नमः १०६ उँ मंत्राय नमः १०७ 👺 सर्वभावकराय नमः १०६ ॐ हराय नमः १०६ 🕉 कमंडलुधराय नमः ११० ॐ र्घान्वने नमः १११ ॐ वाणहम्ताय नमः ११२ उँ० कण्डलवते सम

ક

११३ ॐ अशनिने नमः ११४ ॐ शतिवाने नमः ११५ ॐ खङ्जिने नमः ११६ ॐ पष्टिशिने नमः ११७ ॐ आयुधिने नमः ११८ ॐ महते नमः ११८ ॐ स्नुवहस्ताय नमः १२० ॐ सुरूपाय नमः १२१ ॐ तेजसे नमः १२२ ॐ तेजस्करनिधये नमः १२३ ॐ उष्णीषियो नमः १२४ अ सुवक्त्राय नमः १२५ ॐ उद्ग्राय नमः १२६ ॐ विनताय नमः १२७ ॐ दीर्घाय नमः १२= ॐ हरिकेशाय नमः १२६ ॐ सुतीर्थाय नमः १३० ॐ कृष्णाय नमः १३१ ॐ श्रुगालकपाय नमः १३२ ॐ सिद्धार्थाय नमः १३३ ॐ मंडाय नमः १३४ ॐ सर्वश्चभकराय नमः १३५ ॐ श्रजाय नमः १३६ ॐ बहुरूपाय नमः १३७ ॐ गंधधारिए। नमः १३८ ॐ कपर्दिने नमः १३६ ॐ ऊर्ध्वरतसे नमः

१४० ॐ ऊर्घ्वलिगाय नमः

१४१ ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः

१४२ उँ नभस्थलाय नमः

१४३ छ त्रिजटाय नमः

१४४ ॐ चीरवाससे नमः

१४५ उ० रुद्राय नमः

१५२ उँ गजझे नमः १५३ ॐ दैत्यघ्ने नमः १५४ ॐ कालाय नमः १५५ ॐ लोकधात्रे नमः १५६ ॐ गुणाकराय नमः १५७ ॐ सिहशार्द् लरूपाय नमः १५८ अ आद्रेचमांबरावृताय नमः १५९ ॐ कालयोगिने नमः १६० ॐ महानादाय नमः १६१ ॐ सर्वकामाय नमः १६२ ॐ चतुष्पथाय नमः १६३ ॐ निशाचराय नमः १६४ ॐ प्रेतचारिए नमः १६५ ॐ भृतचारियो नमः १६६ ॐ महेश्वराय नमः १६७ ॐ बहुभूताय नमः १६८ ॐ बहुधराय नमः १६६ ॐ स्वर्भानवे नमः १७० ॐ ग्रमिताय नमः १७१ ॐ गतये नमः १७२ ॐ नृत्यप्रियाय नमः १७३ ॐ नित्यनर्ताय नमः १७४ ॐ नर्तकाय नमः १७५ ॐ सवंलालसाय नमः १७६ ॐ घोराय नमः १७७ ॐ महातपसे नमः १७८ ॐ पाशाय नमः १७६ ॐ नित्याय नमः १८० 🕉 गिरिरुहाय नमः १८१ ॐ नभसे नमः १८२ ॐ सहस्रहस्ताय नमः

१४६ कुँ नक्तंचराय् नमः

१५० ॐ तिग्ममन्यवे नमः

१५१ ॐ सुवचंसाय नमः

१४६ ॐ सेनापतये नमः <u>१४६</u> ॐ विभावेषक्षःBhawan Varanasi C**बे**क्विज्**णि विजया**प्रश्नास्त्रा ( 4

१८५ ॐ श्रतंद्रियाय नमः

१८६ ॐ श्रधर्षणाय नमः १८७ ॐ धवगात्मने नमः

१८८ ॐ यज्ञ नमः

१=६ ॐ कामनाशकाय नमः

१६० ॐ दत्तयागापहारियो नमः १६१ ॐ खुसहाय नमः

१६२ ॐ मध्यमाय नमः

१९३ ॐ तेजोपहरिणे नमः १६४ ॐ वलझे नमः

१६५ ॐ मुदिताय नमः

१६६ ॐ श्रर्थाय नमः

१६७ ॐ श्रजिताय नमः

१६= ॐ अवराय नमः

१६६ ॐ गंभीराय नमः २०० ॐ गभीराय नमः

२०१ उँ गभीरवलवाहनाय नमः

२०२ ॐ न्यज्ञोधरूपाय नमः

२०३ ॐ न्यग्रोधाय नमः

२०४ ॐ वृत्तकर्णस्थितये नमः

२०५ ॐ विभवे नमः

२०६ 🕉 सुतीव्यादशनाय नमः

२०७ ॐ महाकायाय नमः

२०८ ॐ महाननाय नमः

२०६ ॐ विष्वक्सेनाय नमः

२१० ॐ हरये नमः

२११ ॐ यज्ञाय नमः

२१२ ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः

२१३ ॐ तीच्एतापाय नमः

२१४ ॐ हयश्वाय नमः

६१५ ॐ सहाय नमः

२१६ ॐ कर्मकालविदे नमः

२१७ ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः २१८ ॐ यद्याय नमः

. २१६ ॐ ससुद्राय नमः

२२० ॐ हड्डामुखाय तम

२२१ ॐ हुताशनसहाय नमः

२२२ ॐ प्रशांतात्मने नमः

२२३ ॐ हुता्शना्य नमः २२४ ॐ उप्रतेजसे नमः

**२२५ ॐ महातेजसे नमः** २१६ ॐ जन्याय नम्ः

२२७ ॐ विजयकालविदे नमः

२२८ ॐ ज्योतिषामयनाय नमः २२६ ॐ सिद्धये नमः

१३० ॐ सर्ववित्रहाय नमः

२३१ ॐ शिखिने नमः २३२ ॐ मुंडिने नमः

२३३ ॐ जटिने नमः

२३४ ॐ ज्वालिने नमः

२३५ ॐ मृर्तिजाय नमः

२३६ ॐ मूर्घगाय नमः

२३७ ॐ वलिने नमः २३८ ॐ वेण्चिने नमः

२३६ ॐ पण्विने नमः

२४० ॐ तालिने नमः २४१ ॐ खलिने नमः

२४२ ॐ कालकटंकटाय नमः

२४३ ॐ नत्तत्रविग्रहमतये नमः

२४४ ॐ गुण्युद्धये नमः २४५ ॐ लयाय नमः

२४६ ॐ श्रगमाय् नमः २४७ ॐ प्रजापतये नमः

२४८ ॐ विश्ववाहवे नमः

२४६ ॐ विभागाय नमः २५० ॐ सर्वगाय नमः

२५१ ॐ श्रमुखाय नमः

२५२ ॐ विमोचनाय नमः

२५३ ॐ सुसरणाय नमः

२५४ ॐ हिरएयकवचोद्भवाय नमः

२५५ ॐ मेढ्जाय नमः

वपद ॐ सर्मारियो

( & ) २८२ ॐ सर्वेकालप्रसादाय नमः २५७ ॐ महीचारिए नमः २८३ ॐ सुवलाय नमः २५८ ॐ खुताय नमः २६४ ॐ बलरूपधृगे नमः २५६ ॐ सर्वत्र्यनिनादिने नमः २६५ ॐ संग्रहाय नमः २६० ॐ सर्वतोद्यपरिष्रहाय नमः २६६ ॐ निग्रहाय नमः २६१ ॐ व्यालक्षपाय नमः २६७ ॐ कर्जे नमः २६२ ॐ गुहावासिने नमः २८= ॐ सर्पचीरनिवासाय नमः २६३ ॐ गुहाय नमः २६४ ॐ मालिने नमः २६६ ॐ मुख्याय नमः ३०० ॐ श्रमुख्याय नमः २६५ ॐ तरंगविदे नमः ३०१ ॐ देहाय नमः २६६ ॐ त्रिदशात्नाय नमः ३०२ ॐ काहलये नमः २६७ ॐ त्रिकालधुगे नमः ३०३ ॐ सर्वकामवराय नमः २६८ ॐ कर्मसर्ववंधविमोचनाय नमः ३०४ ॐ सर्वदाय नमः २६९ ॐ श्रसुरेंद्राणां वंधनाय नमः न २६६ ज अख्या शत्रुविनाशिने नमः ३०५ ॐ सर्वतोसुखाय नमः ३०६ ॐ त्राकाशनिर्विरूपाय नमः २७१ ॐ सांख्यप्रसादाय नमः ३०७ ॐ निपातिने नमः २७२ ॐ दुर्वाससे नमः ३०८ ॐ अवशाय नमः २७३ ॐ सर्वसाधुनियेविताय नमः ३०६ ॐ खगाय नसः २७४ ॐ प्रस्कंदनाय नमः ३१० ॐ रौद्ररूपाय नमः २७५ ॐ विभागज्ञाय नमः ३११ ॐ श्रंशवे नमः २७६ ॐ श्रतुल्याय नमः २७७ ॐ यज्ञभागविदे नमः ३१२ ॐ श्रादित्याय नमः ३१३ ॐ बहुरश्मये नमः २७८ ॐ सर्वचारिए नमः ३१४ ॐ सुवर्चसिने नमः २७६ ॐ सर्ववास्त्रिसे नमः ३१५ ॐ वसुवेगाय नमः २८० ॐ दुर्वाससे नमः २८१ ॐ वासवाय नमः ३१६ ॐ महावेगाय नमः ३१७ ॐ मनोवेगाय नमः २८२ं ॐ श्रमराय नमः २⊏३ ॐ हैमाय नमः ३१८ ॐ निशाचराय नमः २८४ ॐ हेमकराय नमः ३१६ ॐ सर्ववासिने नमः ३२० ॐ श्रियावासिने नमः २८५ ॐ अयज्ञसूर्वधारियो नमः ३२१ ॐ उग्देशकराय नमः २८६ ॐ धरोत्तमाय नमः ३२२ ॐ श्रकराय नमः २८७ ॐ लोहिताचाय नमः ३२३ ॐ मुनये नयः २८८ ॐ महात्ताय नमः ३२४ ॐ श्रात्मनिरालोकाय नमः ३२५ ॐ संभग्नाय नमः २८६ ॐ विजयात्ताय नमः २०० ॐ विशारदाय नमः उरहे के सहस्रहार द्वार

( 9 ) ३२८ ॐ पत्तरूपाय नमः ३६४ ॐ श्राध्रमपूजिताय नमः ३२६ ॐ श्रतिदीप्ताय नमः ३६५ ॐ ब्रह्मचारिए नमः ३३० ॐ विशां पतये नमः ३६६ ॐ लोकचारियो ननः ३३१ ॐ उन्मादाय नमः ३६७ ॐ सर्वचारिए नमः ३३२ ॐ मदनाय नमः ३६८ ॐ विचारविदे नमः ३३३ ॐ कामाय नमः ३६६ ॐ ईशानाय नमः ३३४ ॐ अश्वत्थाय नमः ३७० ॐ ईश्वराय नमः ३३५ ॐ अर्थकराय नमः ३७१ ॐ कालाय नमः ३३६ ॐ यशसे नमः ३७२ ॐ निशाचारियो नमः ३३७ ॐ वामदेवाय नमः ३७३ ॐ पिनाकधृगे नमः ३३⊏ ॐ वामाय नमः ३७४ ॐ निमित्तस्थाय नमः ३३६ ॐ प्राचे नमः ३७५ ॐ निमित्ताय नमः ३४० ॐ दक्तिणाय नमः ३४१ ॐ वासनाय न्मः ३७६ ॐ नन्द्ये नमः ३४२ ॐ सिद्धयोगिने नमः ३७७ ॐ नंदिकराय नमः ३४३ ॐ महर्षये नमः ३७८ ॐ हरये नमः ३४४ ॐ सिद्धार्थाय नमः ३७६ ॐ नंदीश्वराय नमः ३४५ ॐ सिद्धसाधकाय नमः ३८० ॐ नंदिने नमः ३४६ ॐ भित्तवे नमः ३८१ ॐ नंदनाय नमः ३४७ ॐ भिचुरूपाय नमः ३८२ ॐ नंदिवर्घनाय नमः ३४८ ॐ विपणाय नमः ३८३ ॐ भगहारिए नमः ३४६ ॐ सृद्वे नमः ३८४ ॐ निहंत्रे नमः ३५० ॐ ऋब्ययाय नमः ३८५ ॐ कालाय नमः ३५१ ॐ महासेनाय नमः ३८६ ॐ ब्रह्मणे नमः ३५२ ॐ विशाखाय नमः ३८७ ॐ पितामहाय नमः ३५३ ॐ षष्टिभागाय नमः ३८८ ॐ चतुर्भुखाय नमः ३५४ ॐ गवां पतये नमः ३८६ ॐ महालिगाय नमः ३५५ ॐ वज्रहस्ताय नमः ३६० ॐ चारुलिंगाय नमः ३५६ ॐ विष्कंभिने नमः ३६१ ॐ लिंगाध्यत्ताय नमः ३५७ ॐ चमुस्तंभनाय नमः ३१२ ॐ सुराध्यत्ताय नमः ३५८ ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ३५६ ॐ तालाय नमः ३६३ ॐ योगाध्यत्ताय नमः ३६४ ॐ युगावहाय नमः ३६० ॐ मधवे नमः ३९५ ॐ वीजाध्यत्ताय नमः ३६१ ॐ मधुक ने नाय नमः ३६६ ॐ वीजकत्रें नमः ३६२ ॐ ज्ञाध्यात्मानुनाताय नम् CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoth

(3) ३६६ ॐ इतिहासाय नमः ४०० ॐ संकल्पाय नमः ४०१ ॐ गौतमाय नमः ४०२ ॐ निशाकराय नमः ४०३ ॐ दंभाय नमः ४०४ ॐ ऋदंभाय नमः ४०५ ॐ वैदंभाय नमः ४०६ ३० वश्याय नमः ४०७ ॐ वशकराय नमः ४०८ ॐ कलये नमः ४०६ ॐ लोककर्त्रे नमः ४१० ॐ पशुपतये नमः ४११ ॐ महाकर्त्रे नमः ध्रे ३ॐ अनौषधाय नमः धरे३ ॐ अक्षराय नमः **४१४ ॐ परब्रह्मणे नमः ४१५ ॐ वलवते नमः ४१६ ॐ शकाय नमः ४१७ ॐ नीतये नमः** ४१८ ॐ अनीतये नमः ' ४१६ ॐ शुद्धात्मने नमः ४२० ॐ मान्याय नमः ४२१ ॐ ग्रुद्धाय नमः ४२२ ॐ गतागताय नमः ४२३ ॐ वहुपसादाय नमः ४२४ ॐ सुस्वप्नाय नमः ४२५ ॐ दर्पणाय नमः ४२६ ॐ श्रमित्रजिते नमः ४२७ ॐ वेदकाराय नमः **४२८ ॐ मंत्रकाराय नमः** ४२६ ॐ विदुषे नमः ४३० ॐ समरमर्दनाय नमः ४३१ ॐ महामेघनिवासिने नमः अव अँ महाघोराय नमः

४३४ ॐ कराय नमः **४३५ ॐ श्रद्धिज्वालाय नमः** ४३६ ॐ महोज्वालाय नमः ४३७ ॐ ग्रातिघूम्राय नमः ४३८ ॐ हुताय नमः ४३६ ॐ हविषे नमः ४४० ॐ वृषणाय नमः ४४१ ॐ शंकराय नमः ४४२ ॐ वर्चस्विने नमः ४४३ ॐ धूसकेतनाय नमः ४४४ ॐ नीलाय नमः ४५५ ॐ श्रंगलुब्धाय नसः ४४६ ॐ शोभनाय नमः ४४९ ॐ निरवग्रहाय नमः ४४८ ॐ स्वस्तिदाय नमः ४४६ ॐ स्वस्तिभावाय नमः ४५० ॐ भागिने नमः ४५१ ॐ भागकराय नमः ४५२ ॐ लघवे नमः ४५३ ॐ उत्संगाय नमः ४५४ ॐ महांगाय नमः ४५५ ॐ महागर्भपरायणाय नमः ४५६ ॐ कृष्णवर्णाय नमः ४५७ ॐ सुवर्णाय नमः ४५ = ॐ सर्वदेहिनामिद्रियाय नमः ३५६ ॐ महापादाय नमः ४६० ॐ महाहस्ताय नमः ४६१ ॐ महाकायाय नमः ४६२ ॐ महायशसे नमः ४६३ ॐ महामूर्घ्ने नमः ४६४ ॐ महामात्राय नमः ४६५ ॐ महानेत्राय नमः ४६६ ॐ निशालयाय नमः ४६७ 👋 महांतकाय नुमः

3.) ५०५ ॐ देघिपतये नमः ४६६ ॐ महोष्टाय नमः ४७० ॐ महाहनवे नमः ५०६ ॐ अथर्वशीर्वाय नमः ४७१ ॐ महानासाय नमः ५०७ ॐ सामास्याय नमः ४७२ ॐ महाकंबचे नमः ५०८ ॐ ऋक्सहस्रामितेत्त्रणाय नमः ४७३ ॐ महात्रींवाय नमः ५०६ ॐ यज्ञःपाद्युजाय नमः ५७४ ॐ श्मशानभाजे नमः ५१० ॐ गुह्याय नमः ४७५ ॐ महावद्यसे नमः ५११ ॐ प्रकाशाय नमः ४७६ ॐ महोरस्काय नमः ५१२ ॐ जंगमाय नमः ४७७ ॐ ग्रंतरात्मने नमः ५१३ ॐ अमोघार्थाय नमः ४७८ ॐ मृगालयाय नमः पूर्ध ॐ प्रसादाय नमः ४७६ ॐ लंबनाय नमः पूर्प ॐ श्रमिगम्याय नमः ८८० ॐ लंबितोष्ठाय नमः प्रद ॐ सुदर्शनाय नमः ४८१ ॐ महासायाय नमः पूर्७ ॐ उपकाराय नमः ४८२ ॐ पयोनिधये नमः ५१८ ॐ प्रियाय नमः ४८३ ॐ महादंताय नमः प्रह ॐ सर्वाय नमः ४८४ ॐ महादृष्ट्राय नमः पूर्व ॐ कनकाय नमः ४८५ ॐ महाजिङ्गाय नमः पूर<sub>े</sub> ॐ कांचनच्छ्रवये नमः ४८६ ॐ महासुखाय नमः पूर्व ॐ नाभये नमः ४८७ अ महानेखाय नमः पृ२३ ॐ नंदिकराय नमः धट्ट ॐ महारोम्गे नमः प्रथ ॐ भावाय नमः ४८६ ॐ महाकेशाय नमः पूर्य ॐ पुष्करस्थपतये नमः ४८० ॐ महाजटाय नमः पूर्व ॐ स्थिराय नमः ४६१ ॐ प्रसन्नाय नमः पूर७ ॐ द्वादशाय नमः पूर८ ॐ त्रासनाय नमः ४१२ ॐ प्रसादाय नमः ४६३ ॐ प्रत्ययाय नमः ५२६ ॐ श्राद्याय नमः ४६४ ॐ गिरिसाधनाय नमः पुरु० ॐ यज्ञाय नमः ४६५ ॐ स्नेहनाय नमः ५३१ ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ४६६ ॐ ग्रस्नेहनाय नमः पू३२ ॐ नक्ताय नमः ४९७ ॐ श्रजिताय नमः पूरु इ के कलये नमः ४९८ ॐ महामुनये नमः प्रथ ॐ क्लाय नमः ४९६ ॐ वृत्ताकराय नमः पृश्र ॐ मकराय नमः ५०० ॐ वृत्तकेतवे नमः पूर्द ॐ कालपूजिताय नमः ५०१ ॐ अनलाय नमः ५३७ ॐ सगणाय नमः ५०२ ॐ वायुवाहनाय नम पू३्द ॐ गणकाराय नमः ५०३ ॐ गंडलिने नमः प्र३१ ॐ भूतवाहनसारथये नमः पुरुष्ठ प्रमुक्तिस्त्रम् Şhawan Ochecine Diamagnesie Cape

( 30 ) पू७७ ॐ तुंबवीगाय नमः पूछर ॐ भस्मगोप्त्रे नमः पूज्य ॐ महाक्रोधाय नसः ५४२ ॐ भस्मभूताय नमः पू७६ ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः पूछ ३ ॐ तरवे नमः पूद्र ॐ जलेशयाय नमः पुष्ठध्र ॐ गणाय नमः प्र**⊏१ ॐ उम्राय न**सः पुत्रपू ॐ लोकपालाय नमः पूद्ध ॐ वंशकराय नमः पुष्ठ६ ॐ चालोका्य नमः पूद्ध ॐ वंशाय नमः पृष्ठ७ ॐ महात्मने नमः पूद्ध ॐ वंशनादाय नमः पूछट ॐ सर्वपूजिताय नमः पूद्रपू ॐ श्रनिदिताय नमः प्रश्र ॐ गुक्लाय नमः पूद्र ॐ सर्वागरूपाय नमः पूपू० ॐ त्रिशुक्लाय नमः पूर७ ॐ मायाविने नमः पूप्र ॐ संपन्नाय नमः ५८८ ॐ सुहदाय नमः पूप्र ॐ शुचये नमः पूद्ध ॐ अनिलाय नमः पूप्र ॐ भूतिनषेचिताय नमः पूरु ॐ श्रनलाय नमः पूपूष्ठ ॐ श्राश्रमस्थाय नमः पृह् ॐ वंधनाय नमः पूपूपू ॐ क्रियावस्थाय नमः पूहर ॐ वंधकर्त्रे नमः पूर्व ॐ विश्वकर्मपतये नमः पूर्व ॐ सुवंधनविमोचनाय नमः पूप्७ ॐ वराय नमः पूर्ध ॐ सयज्ञारये नम. पूप्ट ॐ विशालशाखाय नमः पृध्य ॐ सकामारये नमः पूप्ह ॐ ताम्रोष्टाय नमः पू६० ॐ **त्रांबुजार्**य नमः पृश्द ॐ महादंष्ट्राय नमः पूर्व ॐ महायुधाय नमः पू६१ ॐ सुनिश्चलाय नमः पूरु ॐ बहुधा निदिताय नमः पूद्द ॐ कपिशाय नमः पृह्ह ॐ शर्वाय नमः पृ६३ ॐ कपिलाय नमः प्रदेष्ठे ॐ शुक्लाय नमः ६०० ॐ शंकराय नमः प्रपू ॐ आयुवे नमः ६०१ ॐ शंकराय नमः ६०२ ॐ श्रधनाय नमः पृद्द 🦥 पराय नमः पृद्७ ॐ श्रपराय नमः ६०३ ॐ श्रमरेशाय नमः ६०४ ॐ महादेवाय नमः प्६= ॐ गंधवीय नमः ६०५ ॐ विश्वदेवाय नमः ५६६ ॐ आदितये नमः ६०६ ॐ सुरारिष्ने नमः ५७० ॐ तास्यीय नमः ६०७ ॐ ग्रहिर्दुध्न्याय नमः ५७१ ॐ सुविशेयाय नमः पूछर ॐ सुशारदाय नमः ६०८ ॐ श्रनिलाभाय नमः पू**७३ ॐ प्रश्वधायुधाय नमः** ६०६ ॐ चेकिताय नमः पूज्य ॐ देवाय नमः ६१० ॐ हविषे नमः हरे १ ॐ प्रजैकपादे नमः Digitized by eGangotri थ ॐ श्रवकारियो नमः

( ११ ) ६४६ ॐ कुरुकर्जे नमः

६१३ ॐ त्रिशंकवे नमः ६१४ ॐ श्रजिताय नमः ६१५ ॐ शिवाय नमः

६१६ ॐ धन्वंतरये नमः ६१७ ॐ भूमकेतवे नमः

६१८ ॐ रकेंदाय नमः ६१६ ॐ वैधवणाय नमः

६२० ॐ धात्रे नमः ६२१ ॐ शकाय नमः ६२२ ॐ विष्णवे नमः

६२२ ॐ निज्ञाय नमः

६२४ ॐ त्वष्ट्रे नमः ६२५ ॐ भ्रुवाय नमः

६२६ ॐ घराय नमः ६२७ ॐ प्रभावाय नमः ६२८ ॐ सर्वगवायवे नमः

६६६ ॐ छर्यस्यो नमः ६३० ॐ सवित्रे नमः

६३१ ॐ रवये नमः

६३२ ॐ डूषंगवे नमः ६३३ ॐ धात्रे नमः ६३४ ॐ मांघात्रे नमः

६३५ ॐ भूतभावनाय नमः ६३६ ॐ विभवे नमः

६३७ ॐ वर्णविभाविने नमः ६३८ ॐ सर्वकामगुणावहाय०

६३६ ॐ पद्मनाभाय नमः ६४० ॐ महागर्भाय नमः

६४१ ॐ चंद्रवक्त्राय नमः ६४२ ॐ श्रनिलाय नमः ६४३ ॐ श्रननास नमः

६४३ ॐ श्रनलाय नमः ६४४ ॐ बलवते नमः ६४५ ॐ उपशांताय नमः

६४६ ॐ पुराणाय नमः ६४९ ॐ पुरायचंचवे नमः ६५१ ॐ पुरुद्धताय नमः ६५२ ॐ गुगौषधाय नमः ६५३ ॐ सर्वाशयाय नमः

६५० ॐ कुरुवासिने नमः

६५४ ॐ दर्भचारिणे नमः ६५५ ॐ सर्वप्राणिपतये नैमः ६५६ ॐ देवदेवाय नमः

६५७ ॐ सुखासकाय नमः ६५८ ॐ सद्सते नमः ६५९ ॐ सर्वरत्निवदे नमः

६६० ॐ कैलासिंगिरवासिने नमः ६६१ ॐ हिमवद्भिरिसंश्रयाय नमः ६६२ ॐ कूलहारिणे नमः ६६३ ॐ कूलकर्त्र नमः

६६४ ॐ बहुविद्याय नमः ६६५ ॐ बहुप्रदाय नमः ६६६ ॐ विश्वजाय नमः

६६७ ॐ वर्षकिने नमः ६६८ ॐ वृत्ताय नमः ६६६ ॐ वकुलाय नमः ६७० ॐ चंद्नाय नमः ६७१ ॐ छेदाय नमः

६७२ ॐ सारग्रोवाय नमः ६७३ ॐ महाजत्रवे नमः ६७४ ॐ श्रलोलाय नमः

६७५ ॐ महौषधाय नमः ६७६ ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः ६७७ ॐ छंदोन्याकरणोत्तरिस् म

े असिद्धार्थाय नमः ६७८ ॐ सिंहनादाय नमः ६७६ ॐ सिंहदंषाय नमः

६८० ॐ सिंहगाण्य नमः ६८१ ॐ सिंहवाहनाय नमः ६८२ ॐ प्रभावात्मने नमः ( १२ )

७२१ ॐ तपःसक्ताय नमः

७२४ ॐ महागीताय नमः

७२५ ॐ महानृत्याय नमः

७२२ ॐ रतये नमः

७२३ ॐ नराय नमः

६८४ ॐ लोकहिताय नमः ६८५ ॐ तरवे नमः ६८६ ॐ सारंगाय नमः ६८७ ॐ तवचक्रांगाय नमः ६८८ ॐ केतुमालिने नमः ६८६ ॐ सभावनाय नमः ६६० ॐ भूतालयाय नमः ६६१ ॐ भूत्पतये नमः ६६२ ॐ श्रहोरात्राय नमः ६६३ ॐ श्रनिदिताय नमः ६६४ ॐ सर्वभूतवाहित्रे नमः ६१५ ॐ सर्वभूतनिलयाय नमः ६६६ ॐ विभवे नमः ६६९ ॐ भवाय नमः ६९८ ॐ श्रमोघाय नमः ६९६ ॐ संयताय नमः ७०० ॐ ऋश्वाय नमः ७०१ ॐ भोजनाय नमः ७०२ ॐ प्राग्धांरगाय नमः ७०३ ॐ धृतिमते नमः ७०४ ॐ मतिमते नमः ७०५ ॐ दत्ताय नमः ७०६ ॐ सत्कृताय नमः ७०७ ॐ युगाधिपाय नमः ७०८ ॐ गोपालये नमः ७०६ ॐ गोपतये नमः ७१० ॐ प्रामाय नमः ७११ ॐ गोचर्मवसनाय नमः . ७१२ ॐ हरये नमः . ७१३ ॐ हिरएयवाहवे नमः ७१४ ॐ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः ७१५ ॐ प्रकृष्टारये नमः ७१६ ॐ महार्षाय नमः

७२६ ॐ ग्रप्सरोगग्सेविताय नमः ७२७ ॐ महाकेतचे नमः **७२** = ॐ महाघातवे नमः ७२६ ॐ नैकसानुचराय नमः ७३० ॐ चलाय नमः ७३१ ॐ श्रवेदनीयाय नंसः ७३२ ॐ ऋादेशाय नमः ७३३ ॐ सर्वगंधसुखावहाय नमः ७३४ ॐ तोरंगाय नमः ७३५ ॐ तारणाय नमः ७३६ ॐ वाताय नमः ७३७ ॐ परिधिने नमः ७३८ ॐ पतिखेखराय नमः ७३६ ॐ संयोगवर्धनाय नमः ७४० ॐ गुणाधिकदृद्धाय नमः ७४१ ॐ अधिवृद्धाय नमः ७४२ ॐ नित्यात्मसहाय नमः ७४३ ॐ देवासुरपतये नमः ७४४ ॐ पत्ये नमः ७३५ ॐ युक्ताय न्मः ७४६ ॐ युक्तबाहवे नमः ७४७ ॐ दिविसुपर्वदेवाय नमः ७४**८ ॐ श्राषादाय नमः** ७४६ ॐ सुषाढाय नमः ७५० ॐ घ्रुवाय नमः ७५१ ॐ हरिगाय नमः ७५२ ॐ हराय नमः ७१७ ॐ जितकामाय नमः ७५३ ॐ स्रावर्तमानवपुषेनमः ७१८ ॐ जितेदियाय नमः ७५४ ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः ७५५ ॐ महाप्थाय नमः ूह ॐ गांधाराय नमः क्रिक्ष्यपृथित्वेस्त्रिणे नम्॥ C MININE MANAGE

७५७ ॐ सर्वेळचणलिताय नमः ७६४ ॐ श्रचलोपमाय नमः ५५ = ॐ श्रच्रथयोगिने नमः ७६५ ॐ बहुमालाय नमः ७६६ ॐ महामालाय नमः ७६७ ॐ ग्राग्रिहरसुलोचनाय नमः ७५६ ॐ सर्वयोगिने नमः ७६० ॐ महावलाय नमः ७६१ ॐ समाम्नायाय नमः ७६८ ॐ विस्तारल्यक्पाय नमः ७६२ ॐ असामाम्नायाय नमः ७६६ ॐ त्रियुगाय नमः ७६३ ॐ तीर्थदेवाय नमः ८०० ॐ सफलोदयाय नमः ७६४ ॐ महार्थाय नमः ८०१ ॐ त्रिनेत्राय नमः ७६५ ॐ निर्जीवाय नमः ८०२ ॐ विषाणांगाय नमः ७६६ ॐ जीवनाय नमः ८०३ ॐ मिणिविद्धाय नमः ७६७ ॐ मंत्राय नमः ८०४ ॐ जटाघराय नमः ७६८ ॐ शुभात्ताय नमः ८०५ ॐ बिंदवे नमः ७६६ ॐ बहुकर्कशाय नमः ८०६ ॐ विसर्गाय नमः ७७० ॐ रत्नप्रभूताय नमः ८०७ ॐ सुमुखाय नमः ७७१ ॐ रत्नांगाय नमः ८०८ ॐ शराय नमः ७७२ ॐ महार्णवनिपानविदेननमः ८०६ ॐ शर्वायुधाय नमः ७७३ अ मूलाय नमः ८१० ॐ सहाय नमः ७७४ ॐ बिश्लाय नमः ८१२ ॐ निवेदनाय नमः ७७५ ॐ अमृताय नमः ८१२ ॐ सुब्बाजाताय नमः ७७६ ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नम ८१३ ॐ सुगंधाराय नमः ७७७ ॐ तपोनिधये नमः ८१४ ॐ महाधनुषे नमः ७८= ॐ श्रारोह्णाय नमः ८१५ ॐ गंधपालीभगवते नंमः ७७६ ॐ श्रधिरोधाय नमः ८१६ ॐ सर्वकर्मीत्थानाय नमः ७८० ॐ शीलधारिले नमः ८१७ ॐ मंथानबहुत्तबाहवे नमः ७८१ ॐ महायशसे नमः ८१८ ॐ सकताय नमः ७८२ ॐ सेन्कल्पाय नमः ८१६ ॐ सर्वत्रोचनाय नमः ७८३ ॐ महाकल्पाय नमः ८२० ॐ तलस्तालाय नमः ७८४ ॐ योगाय नमः ८२१ ॐ करस्थालिने नमः ° ७⊏५ ॐ युगकराय नमः ७⊏६ ॐ हरये नमः ८२२ ॐ ऊर्ध्वसहननाय नमः ७८७ ॐ युगरूपाय नमः ८२३ ॐ महते नमः ८२४ ॐ खेत्राय नमः ७८८ ॐ महारूपाय नमः ७८६ ॐ महागृहनाय नमः ८२५ ॐ सुच्छत्राय् नमः ७६० ॐ वधाय न्मः ८२६ ॐ विख्यातलोकाय नमः ७६१ ॐ न्यायनिर्वेषु खाय नम ८२७ ॐ सर्वाश्रयक्रमाय नमः २६२ ॐ पादाय नमः ८२८ ॐ मुंडाय नमः 1200 A REMINITURAL War War and Collection Lague The Top of Angelin

१४ ८६७ ॐ पशुपसये नमः ८३० ॐ विकृताय नमः ८३१ ॐ दंडिने नमः ८६८ ॐ शातरंहसे नमः ८३२ अ कुंडिने नमः ८६६ ॐ मनोजवाय नमः ८७० ॐ चंदिनिने नमः ८३३ ॐ विकुर्वाणाय नमः ८३४ ॐ हर्यचाय नमः ८७१ ॐ पद्मनालाश्राय नमः ८३५ ॐ ककुभाय नमः ८७२ ॐ सुरभ्युत्तारसाय नमः ८७३ ॐ नराय नमः ८३६ ॐ व जाणे नमः ८३७ ॐ शतजिह्वाय नमः ८७४ ॐ कर्शिकारमहास्रग्विगे नमः ें ८३८ ॐ सहस्रपदे नमः ८७५ ॐ नीलमौलये नमः ८३६ ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः ८७६ ॐ पिनाकधृषे नमः ८७९ ॐ उमापतये नमः ८४० ॐ देवेंद्राय नमः ८४१ ॐ सर्वदेवमयाय नमः ८७८ ॐ उमाक्रांताय नमः ८४२ ॐ गुरवे नमः ८७६ ॐ जान्हवीधृषे नमः ८४३ ॐ सहस्रवाहवे नमः ८८० ॐ उमाधवाय नमः ८८१ ॐ वरवराहाय नमः ८४४ ॐ सर्वागाय नमः ८४५ ॐ शरएयाय नमः ८८२ ॐ वरदाय नमः ८८३ ॐ वरेएयाय नमः ८४६ ॐ सर्वलोककृते नमः ८४७ ॐ पवित्राय नमः ८८४ ॐ सुमहास्त्रनाय नमः ८४८ ॐ त्रिककुन्मंत्राय नमः ८८५ ॐ महाप्रसादाय नमः ८४६ ॐ कनिष्ठाय नमः ८८६ ॐ द्मनाय नमः ८५० ॐ कृष्णपिंगलाय न्मः ८८७ ॐ शत्रुघ्ने नमः ८५१ ॐ ब्रह्मदंडविनिर्मात्रे नमः ८८८ ॐ श्वेतिपंगलाय नमः ८५२ ॐ शतझीपाशशक्तिमते नमः ८८६ ॐ पीतात्मने नमः ८५३ ॐ पद्मगर्भाय नमः ८६० ॐ परमात्मने नमः ८५४ अ महागर्भाय नमः ८६१ ॐ प्रयतात्मने नमः ८५५ अ ब्रह्मगर्भाय नमः ८६२ ॐ प्रधानधृषे नमः ८५६ ॐ जलजोद्भवाय नमः ८६३ ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ८५७ ॐ गभस्तये नमः ८६४ ॐ ज्यन्ताय नमः ८५८ ॐ ब्रह्मकृते नमः ८६५ ॐ सर्वसाघारग्वराय नम ८५६ ॐ ब्रह्मिण नमः ८६६ं ॐ चराचरात्मने नमः ८६० ॐ ब्रह्मचिद् नमः ८६१ ॐ ब्राह्मणायनमः ८६७ ॐ सूक्ष्मात्मने नमः ८६२ ॐ गतये नमः ८६८ ॐ स्रमृतगोवृषेश्वराय नमः ८६३ ॐ श्रनंतरूपाय नमः ८६६ ॐ साध्यर्षये नमः १६४ ॐ नैकात्मने नमः ६०० ॐ श्रादित्यवसचे नमः ं अ<sup>ॐ</sup> खयं भुवतिग्मते जसेन० ६०१ ॐ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः २०२ ॐ इया साम्य तस्तो वर्षाः ज्या

६४० ॐ देवासुरमहामात्राय न ९०३ ॐ सर्भासुसंक्षेपविस्तराय नमः ६४१ ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः ६०४ ॐ पर्ययनराय नमः ९४२ ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः े ६०५ ॐ अतुवि नमः ६४३ ॐ देवासुरगणात्रएये नमः ६०६ ॐ संवत्सराय नमः ६४४ ॐ देवातिदेवाय नमः ६०७ ॐ मासाय नमः ६४५ ॐ देवर्षये नमः ६०८ अ पक्षाय नमः ९०६ अ संख्यासमापनाय नमः ६४६ अ देवासुरवरप्रदाय नमः **६१० ॐ कलाये नमः** ६४७ ॐ देवासुरेश्वराय नमः ६४८ ॐ विश्वाय नमः ६११ ॐ काष्ट्राये नमः ६४६ ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः **६१२ ॐ लवेभ्यो नमः** ६५० ॐ सर्वदेवमयाय नमः ६१३ ॐ मात्राभ्यो नमः ६५१ ॐ अचिन्त्याय नमः ६१४ ॐ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ६५२ ॐ देवतात्मने नमः **११५ ॐ क्षणेभ्यो नमः** ६५३ ॐ श्रात्मसंभवाय नमः ६१६ ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ६५४ ॐ उद्भिदे नमः १७ ॐ प्रजाबीजाय नमः ६५५ ॐ त्रिविक्रमाय नमः १८ ॐ लिंगाय नमः १५६ ॐ वैद्याय नमः ११६ ॐ ब्राद्यनिर्गमाय नमः ६५७ ॐ विरजाय नमः ६२० अ सते नमः ६५८ ॐ नीरजाय नमः ६२१ ॐ असते नमः ६५९ ॐ अमराय नमः ६२२ ॐ व्यक्ताय नमः ६६० ॐ ईड्याय नमः ६२३ ॐ अब्यक्ताय नमः ६६१ ॐ हस्तीश्वराय नमः ६२४ ॐ पित्रे नमः ६६२ ॐ व्याद्राय नमः ६२५ ॐ मान्रे नयः ६२६ ॐ वितामहाय नसुः ६६३ ॐ देवसिंहाय नमः २२७ ॐ स्वर्षद्वाराय जनः ६६४ ॐ नरर्षमाय नमः ९२८ ॐ प्रजाद्वाखय न्यः ६६५ ॐ चिबुधाय नमः ९२६ ॐ मोक्षद्वाराय नेमः ६६६ ॐ अग्रवराय नमः ६३० ॐ त्रिविष्ट्रपाय नमः ६६७ ॐ सुद्माय नमः ६३१ ॐ निर्वाणाय नमः ९६८ ॐ सर्वदेवाय नमः **६३२** ॐ हादनाय नमः ६६६ ॐ तपोमयाय नमः ६३३ ॐ ब्रह्मलोकाय नमः ६७० ॐ सुयुक्ताय नमः ६३४ ॐ परागतये नमः ६७१ ॐ शोभनाय नमः ९३५ ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः ६७२ ॐ वाज्रिणे नमः ६३६ ॐ देवासुरपरायणाय नमः ६७३ अ प्रजानांप्रभवाय नमः ६३७ ॐ देवासुरगुरवे नमः ६७४ ॐ अव्ययाय नमः ६३८ ॐ देवाय नमः ६७१ ॐ गुहाय नमः ६३६ ॐ नेवासुरनमञ्जूनार भाः C 0. Mulmukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eCangotr

िर्द े रिन्धालर १६३ ॐ रखावरपतये नमः ८३० काताय नमः ्र ॐ निजसर्गाय नमः ९६४ ॐ नियमेंद्रियवर्धनाय नमः ६७८ ॐ पवित्राय नमः ६६५ ॐ सिद्धार्थाय नमः १७६ ॐ सर्वपावनाय नमः ६६६ ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः ६८० ॐ ऋंगिणे नमः ६६७ ॐ अचित्याय नमः ६८१ ॐ ऋंगप्रियाय नमः ६६८ ॐ सत्यवताय नमः ६८२ ॐ बभ्रवे नमः ६६६ ॐ शुचये नमः ६८३ ॐ राजराजाय नमः १००० ॐ व्रताधिपाय नमः ९८४ ॐ निरामयाय नमः १ ॐ पराय नमः ६८५ ॐ श्रमिरामाय नमः २ ॐ त्रह्मग्रे नमः **८८६ ॐ सुरगणाय नमः** ३ ॐ भक्तानां प्रमणतये नमः ६८७ ॐ विरामाय नमः ४ <sup>ॐ</sup> विमुक्ताय नमः ६८८ ॐ सर्वसाधनाय नमः ५ ॐ मुक्ततेज्ञसे नमः ६८६ ॐ लालाटाचाय नमः ८ए: ६० ॐ विश्वदेवाय नमः ६ ॐ श्रीमते नमः ७ ॐ श्रीवर्धनाय नमः .१ ॐ हरिणाय नमः ८ ॐ जगते नमः ६६२ ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः इति श्रीमन्महाम रते शांतिपर्वणि दानधर्मे शिव-सहस्रनाम स्तोत्रक थनंनाम सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीसांबसदाशिवापैग्रमस्तु ॥ अद्यपूर्वो-चरितववंगुणविशेषणविशिष्टायां पुरायतिथौ सम आत्मनः पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थे पूजासांगतसिद्धयर्थे अर्घ्यप्रदानं करिष्ये॥ शिवराज्यर्घाणि ॥ नमः शिवाय शर्वाय सर्वपापहरायच ॥ शिवरात्रौ महापुर्यं गृहासाध्ये नमो ऽस्तु ते ॥ शिवाय० इदम० ॥ १॥ व्योमकेश नमस्तुभ्यं व्योमात्म व्योमकपिणे ॥ नचत्रकपिणे तुभ्यं तारकाच्यं नमोस्तु ते ॥ तारव इंद्म॰ ॥ २ ॥ आकाशदिक्शरीराय ब्रह्नचत्रमालिने ॥ सुरसिद्धान-वासाय दत्तमध्य सदाशिव ॥ सदा० इदम० । ३॥ श्रथ सोमवारा-र्घाणि । सोमवारवतं कर्तुः कल्याणं मम सर्वदा ॥ प्रसीद् पार्वतीनाथः ह्मायुज्यं देहि मे प्रभो ॥ भवानीशंकरायनमः ॥ इदम० ॥ १॥ नक्तेनः ट्रामवारेण सोमनाथ जगत्पते॥ अनेककोटिसीभाग्यमनंतं कुरुशंकर॥ शंकराय० इदम० ॥ २ ॥ त्राकाशादिक्शरीराय ग्रहनत्तत्रमालिने ॥ सर्व-सिद्धिनिवासाय दत्तमध्यै नमोऽस्तुते ।। सदाशिवा० इद्म०॥ ३॥ अनेनः पृष्यप्रदानेन भगवान् श्रीभवानीशंकरमहारुद्रदेवता प्रीयतां न सम ॥ C. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अथों की काशी खंड रानतमा ब्याया नागीह या ना विधिः 11 अनरिहस्य यात्रांचे कर्नच्या प्रतिवास्त्रम् । ७६। प्रातः स्मानंविधायादो नत्वाप चिनायकान्। नमस्कत्बाय विश्वेशं स्थित्वानि नीगामण्ये । ७०१ श्रेतर्ग्रहस्य यात्रांचे करिच्चें चीच शालचे। गृहित्वा नियमं चेति गलाय मिशा कशिकाम् ॥७०॥सालामोनेनचागत्य मिता कर्णीशमचियेत्। कम्बलामानरीनवा वास कीशं प्रसाम्य च १७२। पर्वतेशं नती रुखा गंगा केशव मध्यथ । ततस् वितिना र ख्वाजरा मंधेशवरं मतः। ००। मतीवे सीमं ना यंच वाराहं च नती प्रजेत्। ब्रस्तरवरं म्ती तत्वा नत्वागस्तीरवर्तताः १८११ कश्यपेशं नमस्यत्यहिकेशवनं ततः । वैयनायंननारस्या अवशासथवास्यच । ११। गोकरोशियर मभ्य व्यहारकेश मधी व्रजित्। श्रास्थि सेपनडारीच दङ्गाचै की कसेर्यर्म् । ८३। भार्भ्तं ननी नता वित्रगुष्टेश्वरं नतः। चित्रचंद्यं प्रशास्त्राया नतः पशुपतीश्वर्म् । ६५। पित्र महेरवरंगत्वा ततस्तु कलशेरवरम्। यन्त्रेशस्वय्यविरेशो विद्येशोऽजीश रुवन गरप्ग

नागेरवरे हरिश्वन्द्र स्विक्ताम्रिता विनायकः।सेनाविनायकस्वायहृष्ट्यःसविवि प्रहत्। १८६। वृति ए वामदेवी च मूर्ति रूप थरावुभी। इस्यो यक्तः कार्या महावि प्रविनाशिनी। ८७। सीमा विनायकं चाय कर्शाशं तती वनत्। त्रिसंध्येशी विशालाकी धर्मे शो विश्ववाहका। ००। आशाविनासक श्रायच्यारिय स्ताः पुनः चतुवेके रवरं लिंगं चूलाशस्त्र ततः पुरः तता मनः प्रकामेय इस नेशास्त्रतः परम् । ८६। चंडीचंडीरवरी दश्यी भवानी शंकरी ननः दुणि प्रशा ध्य चनती राजराजेश मर्वचेत् ।०। लांगलीशस्ते।ध्यन्य स्ततस्तुनकृती स्वरम् पराक्षेत्रा मधीनत्वा पर इसे रवरं ननः १। ६९१। प्रतिगुहे खरं वापिनि ध्कलंकेश मेवन । मार्केडे येश मध्यची नन मा प्रार्मे खरम् । ध्रानेने शोऽर्कशतो सान वाष्यां स्तानं समाचरेत् नंदेक श तार्कशं महाकालेयतं नाः । ध्रशं इह पारितं महशंच मोक्षेशं प्रमा मे नानः बीर्धदेशवरं नला न्यवि

मुनेरवरं नतः । ६४। विनायकास्ततः पंचिवश्वनायं ततो त्रजेत् । ततो मीनं विस्टनाय मन्नमुरीर्येत् १६५। अन्तर्यहस्य यात्रेयं यथावद्यासया कता। सूना निरिक्तयारां भुः प्रियता मनया विभुः। १६। इति मश्रम् मुद्यार्थ स्र्गारेमुक्ति मणुपे। वि श्रम्य यायाद्भवंशित व्यापः पुण्यवान्तरः ॐनमः शिवाय इति। अथोश्री न ल वेव तेष्ठरेरो १ रिवले म्हल श्रीकाष्त्री महल रहस्य भी बासी केरा रमाहाक्य १३ ४५ पाय श्रीकामदेव विम् श्रित श्री सन्तरं क्रमार उन्नित्रा परकेरार नाष्यस्थ क्षेत्र मन्गर्रह स्थितस्य प्रतिस्थित स्थीम् शिंग द्वार्ध तीया स्था समितिम्। ।अधिकाशं चानिरिशि मिलक्षान्यस्य प्रमान्यस्य मशम्म राइति। इत्त्व में की तम्। ॥ विश्वमे में याना वाने रमातिकाना वाज्यक्ताअनर श्राल्ड इ.काना मी शान्याक्राशमधीकम् ॥ एतमारो तिलामारो कृतिकारी निवह निच ॥दुर्गिविषा गरी प्रानाम् मेयोडे जिता । Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मिल्यामा मन्याकित के मन्त्र प्रमानित के प्रमान कि हन्त्र हैं का महास्व कता सर्व ज नारम्भुन्य यात्रमा पी पा द वरित्र पानित्र नित्रवर्सकामाः।। प्रापद्धाःमाः। इति हेर्। बाग्रहित्यो भवनिमः। श्रेयर द्वास्यहण अव्ये वनन ने दिया निरित्र पाड्य व दर्भ विने वस्पा हो 200 TE S देवल्यं नगती न है सम्देश या वसम्भी लित नेगायाश्यात्रास्त्र साम्बर् साम्बर्धाना मारिया द्याताल 15 To विनेत्रा लामा नित्र द्वमान नामा नित्रारम्य वा समाव असमान युद्धां, ब्राम ने पेन वर्ता सत्त्व प्र म्मलहा नवेनाध्त धेमा व ध्रामाना याः द ना विष्ठुः॥ जिल्ला देश सामान समान कर्ण माना करिए न न न निर्माण करिए GC-0 Mumukshu Bheyvan Varanasi Collection Digitized by eGangota

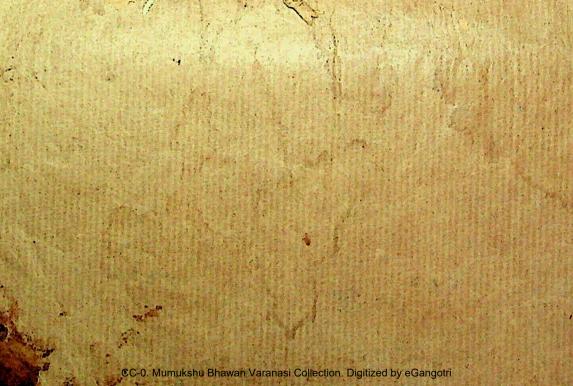

